# हैदराबाद के लौह-पुरुष पंडित नरेन्द्र

兴

सम्वादक मंडल :
लक्ष्मीनारायण गुप्त
मधुसूदन चतुर्वेदी
गुरुचरणदास सक्सेना
रामचन्द्रराव कल्याणी
ज्ञानचन्द्र वर्मा
सत्यनारायण गुप्त (चेलापुरा)
रामविलास मोदाणी



प्रकाशक:

छगनलाल विजयवर्गीय संयोजक पं. नरेन्द्र अभिनन्दन समिति, हैदराबाद. आर्य समाज स्थावना शताहदी समारोह के शुभ अवसर पर

3/6

प्रथम संस्कर: ११ मई, १९७५

**%** 

मूल्यः ९०/- रूपरो



मृद्रक: मधु प्रिटर्स, हैदराबाद (हिन्दी)
दीपक आर्ट प्रिटर्स, हैदराबाद (हिन्दी व अंग्रेजी)
गोल्ड्न प्रेस, हैदराबाद (मुख पृष्ठ)

# अन्तुक्रमणिकाः

| १, शुभ कामनीय                                       | स्वव सठ गाविष्यतात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| २. जिन्दा शहीद                                      | माहात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7       |
| ३. मूर्तिमान स्वरूप                                 | स्वामी ओमानन्द सरस्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹       |
| ४. पं० नरेन्द्रमेरी दृष्टि में                      | पं. भीष्म देव शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४       |
| ५. लोकप्रिय श्री नरेन्द्रजी                         | पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ς.      |
| ६. रैयत के मेरे साथी                                | श्री एम. नरसिंगराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९       |
| ७. पं० नरेन्द्रजी                                   | श्री रामकृष्ण धूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११      |
| ८. प्रभावी चक्ता और नेता                            | श्री दिगम्बर राव बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83      |
| <ol> <li>स्टेट कांग्रेस और नरेन्द्रजी</li> </ol>    | स्व. जनादंनराव देसाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६      |
| १०. पं० नरेन्द्रजी का व्यक्तित्व                    | स्व. विनायकराव विद्यालंकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९      |
| ११. अजिनन्दन के दो पुष्प                            | श्रीमती सुशीलादेवी विद्यालंकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४      |
| १२. दक्षिण में आर्य समाज के प्राण                   | स्व. घनस्याम सिंह गुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७      |
| १३. त्यान और सेवा का आदर्श                          | प्रो. शेरसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76      |
| १४. उत्पाह तथा निष्ठा उनके गुण हैं                  | 11 11 1. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २८      |
| १५. क्रांति की एक सजीव प्रतिमा                      | श्री प्रकाशवीर शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38      |
| प० नरेन्द्र                                         | , and the same of | . د د د |
| १६. विचित्र कार्य क्षमता                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38      |
| १७. कर्मवीर श्री पं० नरेन्द्रजी                     | श्री रामगोपाल शाल नाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3€      |
| १८ आन्दोलनों व सम्मेलनों के                         | श्री ओमप्रकाश त्यागी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36      |
| संचालक                                              | शी कमल प्रसाद 'कमल'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Yo    |
| १६. ''नरेन्द्र'' एक आवाज                            | श्री हरनाम सिंह 'प्रवासी'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४१      |
| २०. हे अपूर्व पुत्र तुमको प्रणाम                    | श्रीमती अनिला देवी 'काव्यतीर्थ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83      |
| २१. सीन्दर्भ सून कला के                             | श्रीमता जातका स्या नगर्यसङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| े उपासक पंडितजी<br>२२. ज्ञान ज्योति जगाने वाले      | श्रीमती लक्ष्मी देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84      |
| २२. ज्ञान ख्यात जनात नार<br>केर्न क्रोडकी           | श्रीमती सीता युद्धवीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×υ      |
| २३. आयंबीर नरेन्द्रजी                               | पं. मदनमोहन विद्यासागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88      |
| २४. सेनायति सरदार                                   | डॉ सय्यद मोहिउदीन कादरी जोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४९      |
| २५ आला पाये के मुक्रि<br>२६. बढाये कदम आपने फातहाना | श्री सतीशचन्द अस्थाना 'शवाव'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५२      |
|                                                     | श्री हरिलाल वाघरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43      |
| २७. नवयुवक हृदय सम्राट                              | 2 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0     |

| _       |                                  |                                       |            |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
|         | कांतिकारी जीवन                   | श्री गुरुचरनदास सक्सेना               | ધ દ્       |
|         | आर्य समाज से कांग्रेस तक         | श्री रामचन्द्रराव कल्याणी             | ६२         |
|         | साहित्यकार नरेन्द्रजी            | श्री मनोहर प्रसाद माथुर               | £=         |
| ચ ₹.    | ं दुखियों एव पीडितों के          | श्री वासुदेव कृष्णाजी नाईक            | ७१         |
|         | सह।यक                            |                                       | •          |
|         | काम को तलाश                      | श्री कृष्णदत्त                        | इ <i>७</i> |
|         | घमंवोर नरे द्वजी                 | थी लोचन दास हरिदास मदन                |            |
| · 38    | जीवित शहीद श्रद्धेय              | श्री संत्यप्रिय शास्त्री              | e:e        |
|         | पं० नरेम्द्रजी                   | ः अस्यास्य।                           | ७८         |
| 34.     | पूज्य पंडितजी                    | थी शंकरदेव वेदालंकार                  |            |
| ₹.      | युवक हृदय सम्राट                 | श्री वेंकट लाल ओझा                    | ८२         |
| ₹७.     | अद्भुत सगडन शक्ति                | श्रा जयचन्द्र जैन                     | とき         |
| ् ३८.   | वीर पुत्रों के सहायक             | श्री काशीराम                          | 55         |
| ₹९.     | सम्पदा के स्त्रोत                |                                       | 90         |
|         | पडित नरेन्द्रजी                  | श्री पडित धर्मवीर शास्त्री            | 83         |
| 80.     | हैदराबाद सत्याग्रह संग्राम       |                                       |            |
|         | का एक अदभत रहनमा                 | डॉ दुखनराम                            | ९५         |
|         | -प. नरन्द्र                      | ं युवनराम                             |            |
| 88.     | पारस स्वरूप पण्डितजी             | श्री तेजनारायण जयस्वाल                |            |
| 85"     | त्यागमूर्ति श्री पं. नरेन्द्रजी  | श्री छगनलाल विजयवर्गीय                | 99         |
| , द्रव  | अनन्य हिन्दी सेवक प. नरेन्द्रजी  | श्री रामविलास मोदाणी                  | १०२        |
| 88      | भारमज                            | श्री विजयवीर विद्यालंकार              | १०५        |
| ४५      | आदर्श पुरुष पं नरेन्द्रजी        | श्री सत्यनारायण गुप्त                 | 80%        |
| RE.     | प. नरेन्द्रजी एक संघर्षमय जीवन   | श्री मुनीन्द्र                        | 880        |
| a .     | प. नरेन्द्र जी के प्रति          | श्री दिवाकर पाण्डेय                   | ११२        |
| XC.     | पं नरेन्द्रजी एक पत्रकार के      |                                       | ११५        |
|         | 4 H                              | श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी           | 5 5 6      |
| ¥9.     | पं. नरेन्द्र जी प्रेरणा के स्रोत | 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 |            |
| 40.     | जुनूबी हिन्द के जांबाज सपूत      | ठा. सरदार सिंह                        | ११८        |
| •       | पं. नरेन्द्र जी को ताजीम में     | श्री मुंशी बशेषवर प्रसाद              | 858        |
| 48.     | गो भवत पं. नरेन्द्र जी           | 'मुनव्वर' लखनवी                       |            |
|         |                                  | श्री रामेश्वर लाल हेडा                | 828        |
| * : *:- |                                  | ديسره                                 |            |
|         |                                  |                                       |            |
|         | •                                |                                       |            |



# वंडित नरेन्द्रजी : जीवन झांकी

जानम 90 अप्रैल, 900७ को श्रीराम नवमी के शुभ दिन हेदराबाद नगर में

> पिता का नाम: राय केशवप्रसाद सक्सेना माता का नाम: श्री गुणवंती देवी

१६३१ स्वदेशी आंदोलन तथा आर्य समाज के कार्यों में भाग लेना है. आरंभ।

१६३२ से सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों में योगदान तथा दलित वर्ग, आदिवासी एव हरिजनोद्धार की गतिविधियों में सिक्य।

१६३६ आर्य समाज सुलतान बाजार के मंत्री निर्वाचित।

१६३८ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण राजनैतिक बदी के रूप में ३ वर्ष की 'काला-पानी' की सजा। हैदराबाद राज्य के अंदमान मन्नानूर, जि. महबूबनगर में रखे गये।

१६४० आयं प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण के मंत्री निवाचित ।

१६४४ इंटरनेशनल आर्यन लीग के उपाध्यक्ष बने ।

१९४५ निजाम राज्य के द्रोही ठहराये गये। राजनैतिक सभाओं तथा आदोलनों में भाग लेने, भाषण देने आदि पर प्रतिबंध। एक वर्ष का कारावास।

१९४६ हैदराबाद राज्य स्टेट कांग्रेस के मंत्री के रूप में कार्य किया। स्टेट कांग्रस के ऐतिहासिक मुशीराबाद अधिवेशन के मंत्री।

१९४७ दि. ३१ जुलाई को बंदी बनाये गये तथा हैदराबाद सेंट्रल जेल में स्व. बी. रामिकशनराव, स्व. स्वामी रामानन्द तीर्थ आदि के साथ रखें गये।

- १६४८ १४ महीने और ५ दिन के कारावास के पश्चातः दि. १६-६-१६४८ को रिहा।
- १६४६ निजाम राज्य की मुक्ति के बाद से हिन्दू मुसलमान साम्प्रदायिक एकता के कार्यों में व्यस्त । राज्य कांग्रेस किमिटि के सदस्य । आन्ध्र बी. प्राविशियल किमिटि के अध्यक्ष । अ. भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के हैदराबाद अधिवेशन में राष्ट्रभाषा परिषद के स्वागताध्यक्ष ।
- १६५० आर्थ प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण के प्रधान निर्वाचित। हैदराबाद जिला कांग्रेस किमटि के सन् १६५४ तक अध्यक्ष। हैदराबाद राज्य कांग्रेस किमटि की कार्यकारिणी के सदस्य। गुमास्ता संघ के अध्यक्ष।
- १६५२ हैदराबाद राज विधान सभा के सदस्य निवाचित।
  - १६५३ अ. भा. कांग्रेज कमिटि के नानलनगर, हैदराबाद अधिवेशन के स्वागत मंत्री।
- १६५६ प्राच्य भाषा महाविद्यालय की स्थापना । संस्थापक अध्यक्ष।
- १६६३ खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश के मेम्बर सेकेटरी सन् १६६५ तक।
- १६६५ हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद के अध्यक्ष निर्वाचित
- १६६६ हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद की रजत जयती समारोह के स्वागताध्यक्ष। गौ रक्षा आंदोलन दिल्ली के सत्याग्रह में भाग छेने से एक महीने का कारावास।
- १६६७ आं. प्र. हिन्दी सम्मेलन के स्वागत मंत्री।
- १६६८ स्वागताध्यक्ष अष्टम आर्य महा सम्मेलन हैदराबाद।
- १६७१ आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह समिति, नई दिल्ली के सयोजक मनोनीत।
- १९७३ आर्थ महा सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु एक महीने तक मारीशस में निवास।



# हैदराबाद के लौह पुरुष



पं. नरेन्द्र जो

### सम्पादक मंडल की ओर से

# श्रद्धा के सुमन

प्रमुख स्वाधीनता सेनानी, नवयुवक हृदय सम्राट तथा हैदराबाद के लौह-पुरुष पं० नरेन्द्रजी अपने यशस्वी जीवन के ६ वर्ष समाप्त कर मिति चैत्र शुक्ल ६ स. २०३२ (श्रीराम नवमी) को ६६ वें वर्ष में पदार्पण किये हैं। आपने लग-भग अर्ध शताब्दी सभी अधिक समय से अपने आपको जनता-जनार्दन की सेवा में समर्पित कर रखा है। ऐसे त्यागी व निष्काम सेवक के अभिनन्दन का आयोजन कर हम 'पूज्य-पूजा' के अपने कर्तव्य का ही पालन कर रहे हैं। वास्तव में यह कार्य तो हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था।

पं० नरेन्द्रजी ने हिन्दू जाति (आर्यं जाति) की गौरव-गरिमा को अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर अक्षुण्ण बनाये रखने में योगदान दिया। ऐसे शूर-वीर का सत्कार कर हम अपने आपको गौरविशाली मान रहे हैं। निजाम के निरंकुश शासन में जनता का स्वात्माभिमान सो गया था, उत्साह-साहम क्षीण हो गया था। किसीने अपने आप को, निजाम के हाथों बेचा नहीं था, फिर भी सब निजाम के गुलाम से हो गये थे। ऐसी स्थित में पं० नरेन्द्रजी अकेले ही निर्भय होकर निरंकुशता से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े और मन-वचन-कर्म से जनता को निर्भयता का मंत्र पढ़ाया। धीरे धीरे लोगों के हृदय से निजाम का आतंक दूर होने लगा, उनकी आत्म-दुर्बलता नष्ट होने लगी, झुके हुए मस्तक उठने

हिंगे, सहस्रहाने वाले पैर सम्भलने लगे बार लोग स्वराज्य-विजय के लिए पं. नरेन्द्रजी के कुशल नेतृत्व में नर-मिटने के लिए कटि-बह्र हो गये।

'सर कटा सकता हूँ, लेकिन सर झुका नहीं सकता' वाली भावना के प्रतीक पं. नरेन्द्र जी के संबंध में महात्मा आनन्द स्वामीजी सरस्वती ने लिखा है कि वे 'जिन्दा शहीद' हैं। भारतीय संस्कृति सदैव से 'वीर-पूजा' की समर्थक रही है। पं. नरेन्द्र जी का अभि-नन्दन भी इसी का प्रतीक है।

पं. नरेन्द्र जी में एक विशेष गुण पाया जाता है कि-'नेकी कर दिरया में डाल' जिसे हम निष्काम सेवा की सज्ञा दे सकते हैं। इस गुण के कारण वे दीन-दुखियों, अनाथ व निर्वल लोगों की सहायता एवं सहयोग करने में कभी आगे पीछे नहीं देखते। आपने एक कर्मठ, दृढनिश्चयी योद्धा के रूप में समाज तथा राष्ट्र की हर प्रकार की सेवा की है, जिसे सदा आदर की दृष्टि से देखा जायेगा।

राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यों को आप अलग अलग आयामों से पूर्ण करते रहे हैं। महिंच दयानन्द तथा महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी के रूप में समाज में व्याप्त संकीर्णता को, जाति पांति के वैमनस्य को समाप्त करने में आपका बहुत बडा योगदान रहा है।

पं नरेन्द्रजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप ओजस्वी वक्ता, लेखक. पत्रकार के रूप में भी जाने—माने जाते हैं। समाज को प्रगति तथा विकास की ओर अग्रसर करने वाली प्रत्यक प्रवृत्ति में आपने सिक्रय रूप से भाग लिया है।

दक्षिण में आर्य समाज के प्राण, वीर स्वाधीनता सेनानी, हिन्दी के अनन्य सेवक, गी-रक्षण के हिमायती एवं खादी तथा हरिजनों के उद्धारक आदि अनेक रूपों में हम-आपके दर्शन करते हैं। हैदराबाद राज्य विद्यान-सभा के सदस्य के रूप में भी आपने जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व किया है। समय-समय पर उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु आप सदैव सजग, सचेत रह कर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को लोकतन्त्र में जन-जन की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की सलाह देते रहे हैं। गो-हत्या बन्दी तथा राजभाषा विधेयक को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध प्रकट करने में आप किसी से पीछे नहीं रहे। एक निभींक, निडर कर्मयोगी की भांति सदा जूझते रहते हैं।

हैदराबाद नागरिकों की ओर से 'प. नरेन्द्र, हैदराबाद के लीह पुरुष' नामक इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश एक ओर प. नरेन्द्र जी का अभिनन्दन तथा सम्मान करना है तो दूसरी ओर वर्तमान युवा पीढ़ी तथा भविष्य में आने वाली नई पौध की यह वतलाना है कि देश को स्वतन्त्रता कितनी महंगी पड़ी है इसके लिए कंहे- से त्याग और विलदान किए एए है, यह उसकी एक कड़ी मात्र है। पण्डित जी का जीवन 'एक खुली पुस्तक हैं' इससे कोई भी व्यक्ति न केवल शिक्षा ग्रहण करेगा अपितु राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए प्रेरणा मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकेगा।

किसी विद्वान ने कहा है कि 'जीवन एक कला है जो उत्तम प्रकार से जीवन यापन करता है वह एक बड़ा कलाकार है। इस माने में पंडित नरेन्द्र जी एक सफल व कुशल कलाकार है। उन्होंने अपने जीवन को ही सफल नहीं बनाया है अपितु अन्य लोगों को भी जीने की कला अपने रहन सहन, सादगी, विनम्प्रता, साहस और धैर्य, के कमी द्वारा सिखाई है।

मधुर-भाषी, सरल स्वभाव, सौहार्द पूर्ण व्यवहार, निरिभमानी, और निःस्वार्थी होने के कारण लोग उनकी ओर बनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। हम सहदय लेखकों का हृदय से आभार मानते हैं जिनके सहयोग के कारण ही इस पुस्तक को साकार रूप प्रदास किया जा सका। देस इस ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना पिछले दो— तीन वर्षों से चल रही थी परन्तु अनेक कारणों से इसे शीघ्र पूरा नहीं किया जा सका।

इस वीच सम्पादक मण्डल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री लक्ष्मीनारायणजी गुप्त का असामयिक निधन हो गया, उनकी वड़ी तीव्र इच्छा थी कि यह कार्य यथा शीव्र पूर्ण हो जाए। परन्तु उनके जीवन काल में इस पुस्तक का प्रकाशन पूण नहीं हो पाया, जिसका हम सभी को खेद है। श्री गुष्चरण दास सबसेना ने इस कार्य को प्रारम्भ कर बहुत आगे वढाया परन्तु उनका इन दिनों स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण वे इसकी पूर्ति में सिक्रिय भाग नहीं ले सके। परमात्मा उनकी स्वास्थ्य प्रदान करें।

इस पुस्तक के मुद्रण कार्य के लिए हम श्री रामपाल अट्टल, मधु प्रिन्टर्स, श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी, दीपक आर्ट प्रिन्टर्स तथा श्री रामस्वामी जी, गोल्डन प्रेस वालों के अत्यंत आभारी हैं।

दस पुस्तक में त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। हम विद्वान तथा सहदय पाठकों से कर-बढ़, विनम्प्रता पूर्वक क्षमा चाहेंगे। हमें पूर्ण आणा है कि वे हमारी विवशता को समझेंगे। हम जिस रूप में इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करना चाहते थे उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके। साज-सज्जा, आकार-प्रकार सभी दृष्टि-कोणों से कमी का हम अनुभव करते हैं। आणा है सुविज्ञ पाठक इसे सहृदयता-पूर्वक ग्रहण करेंगे।

अंत में हम परमिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि पंडित नरेन्द्र जी को स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ हम पुस्तक उन्हें समिपत करते हैं।

स्वाधीनता सेनानी : पं नरेन्द्र जी

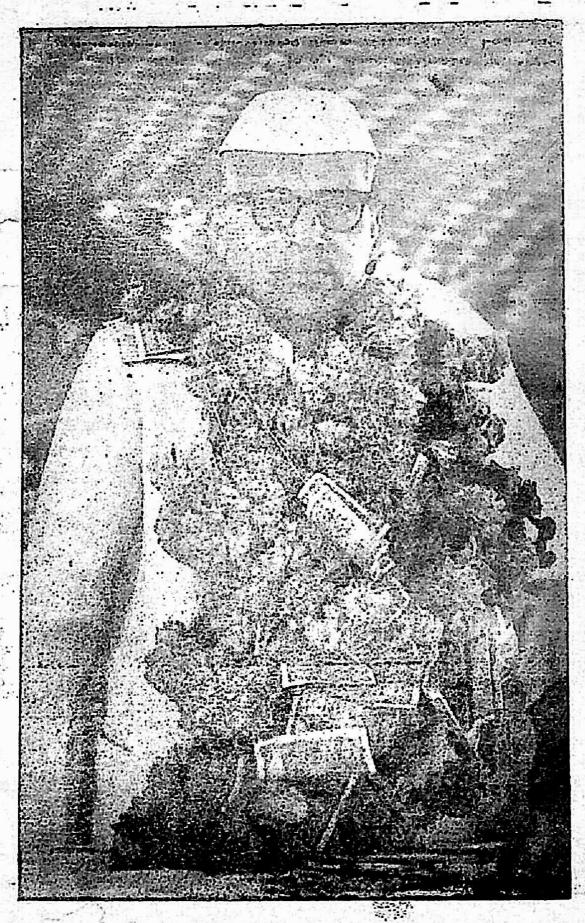

नरेन्द्र जी 'षष्ठि पूर्ति' के अवसर पर पुष्पमालाओं से लदे हुए।

### शुभकामनायं

#### ् –सेठ गोविन्ददास

आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के संचालक रूप में पं. नरेन्द्र से मेरा वर्षों का परिचय और सम्बन्ध रहा है। अनेक बार वे मेरे सम्पर्क में आये और जब भी मैं हैदराबाद गया उनके काम को उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियों को निकट से देखने का अवसर मिला। वैसे भाषा के क्षेत्र में उनके हिन्दी प्रेमी होने और इस क्षेत्र में उनकी निष्ठावान हिन्दी सेवा के कारण मेरा उनके प्रति आदर भाव तो था ही किन्तु जब उनके जीवन के अन्य सांस्कृतिक कार्यों के सम्बन्ध में मुझे जानकारी मिली तो मेरा यह आदरभाव और बढ़ गया। यद्यपि भाषा किसी भी देश को संस्कृति की एक कड़ी होती है, भाषा से ही संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है: और संस्कृति में ही भाषा के प्राणवान् तत्व समाविष्ठ रहते हैं और इसीलिए कोई भी मातृभाषा प्रेमी संस्कृति प्रेमी तो होगा ही। संस्कृति और भाषा को दो भिन्न नियमों के रूप में अलग नहीं किया जा सकता और इसीलिए पं. नरेन्द्र देश के दक्षणी आंचल में भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में वर्षों से बड़ा उपयोगी काम करते रहे हैं।

वे इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए. आगे आने वाले दिनों में और अधिक उपयोगी कार्य करें इसके लिए में उन्हें अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

संसद सदस्य (लोक सभा) ३३, फ़िरोजशाह रोड नई दिल्ली

## जिन्दा शहीद

#### -महात्मा आनन्द स्वामीसरस्वती

श्री पण्डित नरेन्द्र जी को मैं चिरकाल से जानता हूँ। उनके हृदय में भगवान ने आर्य समाज के प्रति अगाध प्रेम भर रखा है। निज्म की रियासत हैदराबाद में जो जाग्रित पैदा हुई उसमें पण्डित जी का बहुत बड़ा भाग है। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, धारिरिक उन्नति में पण्डित नरेन्द्र जी सदा अग्रसर रहे। नाना प्रकार के कष्ट सहन किये और विना निराश हुए कर्मठ योगी की तरह स्वामी दयानन्द के मिशन को पूरा करने में लगे रहे और विना निजि स्वार्थ के उन्होंने सदा आर्य समाज के हित को अपने सामने रखा है। अपने कहलाने वालों से भी उन्होंने कप्ट सहन किये। मैं तो उनको "जिन्दा शहीद" के नाम से याद करता हूँ। उनके अन्दर बड़े महान् उत्सवों के प्रवन्ध करने की भी योग्यता है। यही नहीं अपितु उठे हुए पिछड़े हुए लोगों को गले लगाने की क्षमता है।

उनके हृदय में यह प्रवल इच्छा वनी रहती है कि वैदिक धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए योग्य उपदेशक तैयार किये जायें जो आज आर्यजगत् की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मिलाप नई दिल्ली

# ..... मूर्तिमान रूप

#### -स्वामी ओउमानन्द सरस्वती

पण्डित नरेन्द्र जी जैसी विभूति के गुणों और कार्य कलापों को दो— चार पंक्तियों में कैसे सिमेटा जा सकता है। ये तो वास्तव में जीवित शहीद कें। जब से इन्होंने होश सम्भाला है तभी से अपना सर्वस्व आर्य समाज के लिए न्योछावर करने में लगे हुए हैं। वस्तुत: ये योग्य गुरु के योग्य शिष्य हैं। हैदरावाद सत्याग्रह में इन्होंने दिन रात एक करके जो महान् कार्य किया उससे इनकी महत्ता का आभास मिलता है।

भर्तृहरि ने कहा है :-

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै:
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः।
विघ्नैः पुनः पुनरिप प्रतिहन्यमानाः
प्रारभ्यचोत्तमजना न परित्यजन्ति॥

इस क्लोक का यदि मूर्तिमान् रूप देखना चाहें तो हम पं. नरेन्द्रजी को देख सकते हैं।

महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर (रोहतक) हरियाणा प्रान्त

# पं. नरेन्द्र- मेरी दृष्टि में

पं. भीष्मदेव शास्त्री साहित्याचार्य

सन् १९३८ सीभाग्य से भाग्यनगर के प्रवास प्रेम परीक्षण का प्रथम क्षण सामने लाया और विलक्षणता यह हुई कि "प्रतिदिनम्दये नवं नवं" के अनुसार वह आज भी ''अरुणतरुणवारिज नयन'' ही बना हुआ है। दृष्टि सृष्टिवाद की वेदान्त प्रक्रिया की भांति, दृष्टि में व्यापकता आती गई जैसा कि स्वाभाविक है और इसीलिए मेरी दृष्टि में, इन शब्दों की सृष्टि संभव हुई। हैदरावाद आते ही मैंने नरेन्द्र जी को सुना, समझा, कदाचित् इतनी जल्दी इसलिए कि हम दोनों विरोधी पथ के पिथक थे, उन दिनों यह भ्रान्त धारणा अधिक बद्धमूल थी। मेरे आने के कुछ पूर्व, सनातनधर्म और आर्य समाज में शास्त्रार्थ की टक्कर हुई थी, मैंने लिखित वाहवाही के उभरते हुए अपनेपन के उभयत्र दर्शन किये थे यद्यपि मेरी वैयक्तिक धारणा इसके विपरीत थी । दोनों पक्ष वेदों को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, दोनों भारतीयता को अपना प्राण मानते हैं, दोनों हिन्दुत्व को आर्यंत्व से ओतप्रोत देखते सुनते और समझते हैं। "भरत खंडे आर्यावर्तेक देशे" का प्रातः सायं स्मरण करते हैं, इसीलिए आज वह भ्रान्ति संभ्रान्तचक्र में चंक्रमण करती हुई, शान्ति में विश्रान्ति ले रही है। यत्र तत्र विचार विभिन्नता का जो यत्किचित् प्रतिभास प्रतिभासित होता है वह अनार्यों के मन में आर्यत्व-प्रतिष्ठापन के स्वाभाविक संघर्ष से समुद्भृत है वास्तविक नहीं। मैंने आर्य समाज के इस उदीयमान नेता में इस भावना को जागृत रूप में देखा है। अब तो, जब उदय प्रखरता में बदल चुका है तब अनैक्य, पार्थक्य या विचार वैषम्य का तिमिरतोम यदि कहीं कोने-ओने में था भी तो वह सर्वथा छिन्न-भिन्न हो चुका है। आज तब के नरेन्द्र 'पण्डित नरेन्द्र, वन गये हैं और "शर्मा" से भी ऊँचे उठकर वे पण्डित के वास्तविक अर्थ में ओतप्रोत हो चुके हैं, उनकी वुद्धि क्रमशः धी, मनीपा और पंडा बन चुकी है. "सदसद्विवेकवती वृद्धिः पंडा" Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अच्छे तुरे का विवेक-केवल ज्ञान ही नहीं अपितु विवेचनशक्ति का सामञ्जस्य भी उनमें प्रादुर्भूत हो चुका है यही पंडा तो व्यक्ति को पण्डित वना देती है और व्यक्तित्व के रोम-रोम में पाण्डित्य भर देती है। देवोभूत्वादेवंयजेत्, देवता वनकर देवता की पूजा की जा सकती है दैत्य वनकर नहीं, पण्डित भी पाण्डित्य प्रकर्ष के अभाव में किसी पण्डित के पाण्डित्य के उत्कर्ष की थाह नहीं पा सकता इसीलिए प्रत्येक कर्तव्यपथ के पथिक का पण्डित होना आवश्यक है।

पण्डित नरेन्द्र में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अहंकार नहीं है अहंकार ही तो असत् है जो सत् की छाया में पनप उठता है अँधेरे की कल्पना प्रसूत प्रेतच्छाया की तरह। पण्डित, सद्रूप परमेश्वर के प्रकाश में इस असत् को किंपत होते हुए भी देख लेता है समझ लेता है और उसे आसानी से ठुकरा देता है, आसानी से इसल्एि कि वह कुछ है ही नहीं, कल्पना ने उसे पाला पोसा है और उसी ने उसे विस्तृत किया है। एक साधु पथिक के ये शब्द सुनिये और वारीकी से परिखये कि पण्डित नरेन्द्र के व्यक्तित्व ने मैं की एकरूपता में अहंकार की अनेकरूपता को कैसे समेट लिया है। साधक की सिद्धि में. सिद्धि प्राप्त करने की चाह ही बाधक रहा करती है। सारी लोक परलोक की कामनाएँ अहंकार में ही होती हैं, अहंकार ही भोगी है और अहंकार ही योगी है वही मेरे तेरे की सीमा बढ़ाकर बंधन में पड़ता है। यह अहंकार ही मुक्त होना चाहता है, अहंकार ही सत्यस्वरूप सृष्टा से विमुख होकर-उन्हीं की सुष्टि में अपनी सृष्टि रचकर रागी और द्वेषी वनता है। अहंकार की सृष्टि ही उसका अपना आकार है विस्तृत मेरा पन ही उसकी विशालता का रूप है। "मैं यही तो हूँ" यही अहं का आकार है, यह सब मेरा है, इस ज्योतिर्विहीन स्वीकृति और निश्चिति के मूल में "मैं" रूपी केन्द्र विद्यमान है । मैं केवल एक है पर अहंकार अनेक हैं। जगत् में परस्पर के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संघर्ष दुराग्रही अहंकार के कारण ही चल रहे हैं। मेरे आलोच्य व्यक्तित्व में, में तो है क्योंकि वह व्यावहारिक है पर अहंकार की अनेक रूपता सिमट गई है, सिकुड़ गई है। आध्यात्मिक जीवन को छूकर कभी-कभी अहंभाव आत्मप्रकाश के रंग में, अपने रंग-विरंगे करिश्मे दिखाकर अत्यन्त दुराधर्ष वन जाता है पर वही, उसकी अन्तिम अवस्था भी है पेड़ पर चढ़ने वाला जब सबसे ऊँची तस्शाखा पर आरोहण की कामना लेकर बढ़ता है तब वह चढ़ने और गिरने का समन्वय करने लगता है इस कसौटी पर भी हमारे इस मित्र का व्यक्तित्व खरा निकलता है यह हमें विश्वास है। इसलिए कि वस्तुतः त्याग का कियात्मक स्वरूप सेवा और सेवा का विचारात्मक स्वरूप त्याग है। सेवा तथा त्याग, गति के दायें-बायें पैर के समान हैं। इन

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGanggtri दोनों के द्वारा ही उदार व्यक्तित्व अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचता है कभी गिरता नहीं, जीवन की वर्तमान और भावी निर्वलतायें पग-पग में भयभीत करती हैं क्योंकि "परांचिलानि व्यतृष्णत् स्वयंभूः" इन्द्रियां वहिर्मुखी अधिक हैं अन्तर्मुखी कम, फिर भी सेधा और त्याग, की भावना इन निर्वलताओं और निर्वलतामूलक आश्रकांओं को चूर-चूर कर देती है। कहाँ जायगा हमारा-मानव का अधिकृत-समुद्धोष "उत्थातव्यं जागृतव्यम्, उत्थान ही सेवा के लिए है और जागरण ही त्याग के लिए। तब फिर भय के लिए स्थान कहाँ? लगभग तीस वर्ष का अनुभव मुझे विवश करता है ऐसा लिखने के लिए कि पण्डित नरेन्द्र में उदारता है और समता है, यह सच है कि इनका क्रमिक विकास हुआ है और ऐसा ही होता है। उदारता व्यक्तित्व को जगत से अभिन्न करती है और समता, देहातीत जीवन से जोड़ विठाती है तब फिर जड़ता और अभाव वाका ही नहीं रह जाते ऐसे व्यक्तित्व का पल-पल, क्षण-क्षण यह चाहने लगता है कि मेरा जीवन सभी के लिए उपयोगी हो जाय और उनकी मूक कर्मठता मुखरित हो उठती है जानकार के जनमानस में कि ऐसा ही हो रहा है, लक्ष्य धीरे-धीरे पास आ रहा है।

"दुर्लभं मानुषंजन्म" यह संस्कृत सूक्ति सत्य की कसौटी पर निरी-खरी उतरती है इसलिए कि मानव देह में सारे साधन उपलब्ध हैं जिनसे प्रेय (लोकसुख) और श्रेय (आत्मानन्द) उपलब्ध होता है। इन उपलब्धियों के लिए वाह्य और आन्तरिक सःधन मानव शरीर में मानों समन्वित कर दिये गये हैं। आवश्यकता होती हैं साधनों के सम्यक् खोज और उनके सदुपयोग की। इस सम्बन्ध में "सोम" के शब्द श्रवणीय और माननीय ही नहीं समाचरणीय भी हैं। मानव, साधनों के बल पर जिस दिशा में चाहे उन्नति कर सकता है, साधन उसके अन्दर भी है वाहर भी। वे कुछ दृश्य हैं तो कुछ अदृश्य भी। हाथ, पैर, नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ दिखाई देती हैं पर भावना और कल्पना अदृश्य हैं। शरीर से वाहर प्रकृति के अनन्त अंक में अनन्तकाल से गतिशील सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारे दृश्य हैं पर प्रकाश की लहरें और ध्विन की लहरें अदृश्य हैं। भौगोलिक कियाओं द्वारा समुद्र मंथन करने पर उपादान शक्तियाँ दृश्य भी बनती रही हैं और बन सकती हैं अनुभूति के अंचल में तो वे आती ही रहती हैं जैसे तीनों प्रकार के शरीर साधन रूप हैं वैसे ही वाहर की त्रिलोकी भी साधन रूप है, इनके अतिरिक्त कुछ साधन मानव कृत भी हैं। पे सभी साधन सब के लिए सुगर्म Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri और सुलभ हों ग्राह्म एवं व्यवहार्य हों ऐसी वात नहीं हैं पुण्य कर्म और पुरुषार्थ जब तक साथ नहीं देते अथवा महापुरुषों की कृपा या भगवदनुग्रह का सुयोग समुपलब्ध नहीं होता तबतक दूर या समीप रहने पर भी ये साधन मानव के सहायक नहीं बन पाते । मैंने सदा सर्वदा अनुभव किया है कि पण्डित नरेन्द्र ने, इन मानव सुलभ-साधनों का सदैव सदुपयोग किया है उनकी सादगी ने, उनकी विनम्नता ने, उनकी सहयोग प्राप्ति की भावना ने उन्हें साधन सुलभ कर दिये हैं। आडम्बर हीन, उनकी जीवनचर्या ने उनके कर्त्तव्यपथ की यदाकदा आपितत कठिनाइयों को काट दिया है। समाज और राष्ट्र के प्रति, निष्ठा तथा सेवा भावना ने, उनके जीवन को ऐसी दृष्टि दी है जिस दृष्टि को दुःख दिखाई नहीं देते कठिनाइयों के कठोर कुटिल काँटे, जिस दृष्टि में खलते हुए, हँसने वाले फूल वन जाते हैं। इसीलिए उनका जीवन साहस भरे कार्यों से भरा पड़ा है। इतना सब होते हुए भी उन्हें प्रशंसा की भूख नहीं है और न नेतागिरी की, नगण्य कामना ही है। सर्वत्र यथा सम्भव सहयोग और सेवा का सम्वल लेकर यह सरल तरल व्यक्तित्व, अपने को और अपने मन को विश्व के ओर छोर से जोड़ रहा है वसुधैव कुटुम्वकम् की झलक में ''क्रुणवन्तो विश्वामार्यम्'' की स्वाभाविक दिव्यज्योति भर देने की भावना इस भव्य व्यक्तित्व के रोम-रोम में ओतप्रोत है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं। तत्वं पूषन्नपावणु सत्यधर्माय दृष्टये के वैदिक प्रकाश में, "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः" की भावना को साकार रूप देने वाला, पण्डित नरेन्द्र का व्यक्तित्व, ब्रह्मवर्चस्वी यशस्वी, तेजस्वी और सेवा-सर्वस्वी हो यह अकिंचन की भावना है।

गांधीबाजार, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

### लोक प्रिय श्री नरेन्द्र जी

पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा

परिहत सरिस धरम निहं भाई पर पीड़ा सम निहं अधमाई।।

> परिहत वस जिनके मन माहीं ताको जग दुर्लभ कछु नाही।।

संसार में मनुष्य अपने स्वभाव, मिलनसारी, उदारता, सिहण्णुता, सहृदयता, समाजसेवा धर्मसेवा, राष्ट्रसेवा, जनसेवा की भावना और कार्य से लोकप्रियवनता है। श्री नरेन्द्र जी में जन्मजात समाज सेवा की भावना है। युवा अवस्था से ही समाचार पत्रों में अपने विचार व्यक्त करना और सार्वजनिक सेवा कार्य करना आरम्भ कर दिया था। अपना सारा जीवन आर्य समाज की सेवा के लिए अर्पण कर दिया है। स्वतन्त्रता संग्राम में भी भाग लिया साथ ही साथ हिन्दू संगठन, गोरक्षा आन्दोलन में कमर कसकर सेवा करते रहे हैं। सनातन धर्म के कार्य में भी इनकी सहानुभूति रही है। उपरोक्त गुणों के कारण श्री भाई नरेन्द्र जी के लिए मेरे हृदय मे स्थान हो गया है। में उनसे प्रेम करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, मंगल कामना प्रकट करता हूँ।

संस्थापक: श्री सनातनधर्म सभा नारायण भवन, वेगमवाजार, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

. 2

### रैयत के मेरे साथी

#### -एम. नरसिंगराव

पं. नरेन्द्रजी को मैं उस जमाने से जानता हूँ जब उन्होंने अवामी जिन्दगी में हिस्सा लेना शुरू किया। पहले-पहल जब मैंने रैयत हफताबार जारी किया तब वह इस कीमी अख़बार में कुछ असे तक रह कर मेरा हाथ बँटाते रहे। उनके आदर्श रख-रखाब कर्तव्यपालन और संगठन—शिवत ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वह लि बते भी अच्छा हैं और बोलते भी अच्छा हैं। उनकी जोश व बलवले से भरी हुई तकरीरों ने माजी के उस दौर में जब ज्वान खोलना भी एक सियासी जुम समझा जाता था बड़ी बे-बाकी के साथ सियासी व समाजी मसलों को अपने खास अन्दाज में लोगों के आगे रखा और उनमें अमली हरारत पैदा की।

पं. नरेन्द्रजी का हैदराबाद में आर्य समाज की तहरीक को पखान चढ़ाने में ज़वरदस्त हिस्सा रहा। शहरी व धार्मिक अधिकारों की खातिर इन्हें वहुत सी मुक्किलात का सामना करना पड़ा। कई वार जेल हो आये और काले पानी की कड़ी सजा भी इन्हें मिली। आर्य समाज के साथ वह काँग्रेस की कौमी जमायत से वरसों वाबस्ता रहे और पुलिस-ऐक्शन से पहले व बाद की जदोजेहद में वढ़चढ़ के हिस्सा लिया। हम उस ज़माने में हमेशा यह महसूस किया करते थे कि पंडितजी को जवांहिम्मती ने लोगों के हाँसले किस कदर बुलन्द कर दिये हैं और वह समय की समस्याओं को अच्छे ढंग से सुलझाने की वड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। हैदराबाद की पिछली रियासत में समाजी व सियासी जागृति पैदा करने वालों में पण्डितजी का नाम एक मिसाली हैसियत रखता है।

मुझे अपने एक पुराने साथी श्री गुरुचरणदास सक्सेना से से यह जान करके खुशी हुई कि पंडितजी के हालाते जिंदगी और उनसे सम्बन्धित कुछ लेखों को पुस्तक के रूप में छाप रहे हैं। इस किताव से न सिर्फ मौजूदा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिल्क आने वाली पौद को भी पं. नरेन्द्रजी के जीवन से बीते हुये दिनों के स्वतंत्रता संघर्ष की तारीख को समझने में मदद मिलेगी।

पं. नरेन्द्रजी अपनी जिन्दगी के पैसठ वर्ष पूरे कर चुके हैं, मगर इस उम्र में भी उनकी चुस्ती फुर्ती, और जोश व वलवले में कमी नहीं हुई है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह भारत देश के कोने-कोने में घूमते-फिरते हैं। समाज के दीन-दुखियों की सेवा के लिए उन्होंने अपने-आप को दान कर दिया है। भारत सेवक समाज, राष्ट्रीय उपभोक्ता संव और ऐसी कितनी ही रचनात्मक सस्थाओं में हम एक माथ काम कर चुके हैं।

पंडितजी की निष्काम सेवाओं की सभी लोग तारीफ करते हैं।

रतनदीप हिमायत नगर, हैंदराबाद-(आं. प्र.)

### पं. नरेन्द्र जी

#### -रामकृष्ण धूत

पं. नरेन्द्रजी से मेरा परिचय तव आया, जब श्री चन्दूलालजी अग्रवाल आर्य ने इन्हें आर्य समाज के कार्य के लिए अपना सहयोगी बनाया। उन दिनों आर्य समाज ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों का बडे ही उत्साह के साथ प्रचार कर रहा था। वह दिन ऐसे थे कि सहज ही कार्य करने के लिए अग्रसर होना वड़ा ही कठिन था। स्व० चन्दूलालजी ने अपनी तीखी कसौटी पर नवयुवक नरेन्द्रजी को परखकर अपने साथ लिया। धीरे धीरे पं. नरेन्द्रजी चमक उठे।

मेरा सम्पर्क खादी प्रचार के समय आया। मैंने उनको अत्यन्त नम्र और वहुत ही आस्तिक विचारों का पाया। आर्य समाज के कार्य के साथ ही राजनैतिक दृष्टि से भी उनका कार्य अग्रसर होने लगा। ये बड़े अच्छे वक्ता और लिख़े-पढ़े युवक थे, जबिक मैं एक साधारण व्यक्ति था। किन्तु मेरे प्रति इनका सदा ही स्तेह रहा। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ फिर भी ये मुझे अत्यन्त प्यार एवं आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनके कार्य की कुशलता का रहस्य यही है कि अपने साथी कार्यकर्ताओं को न केवल प्रेम की दृष्टि से देखते ह अपितु उन्हें आगे वढाने में कभी हिचकिचाते नहीं। स्व. चन्दूलालजी के निधन के उपरान्त पं. नरेन्द्रजी ने आर्य समाज के कार्य की वड़ी उत्तमता से वहन किया। निजाम की नादिरशाही सरकार व्यायमशालाओं, हवनादि के कार्यों को जो धर्म एवं विकास के कार्य हैं इन पर प्रतिवन्ध लगाकर हिन्दू समाज को अग्रसर होने में रोडे अटकाया करती थी किन्तु पं. नरेन्द्रजी और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने निजाम की इस नीति का खुलकर विरोध किया परिणाम स्वरूप पं. नरेन्द्रजी को सर्व प्रथम १९३८ में मन्नानूर के घने जंगल में जो हैदरावाद का काला पानी कहलाता है, भेजकर वहां कई महीनों तक जेल की यातनायें दी। उस यातना से न घबराकर पं. नरेन्द्रजी एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में प्रकट हुए। हिन्दू समाज में इन्हें "नवयुवक हृदय सम्राट" की उपाधि

से सम्बोधित करना प्रारम्भ किया । अविभाजित हैदराबाद स्टेट में राजनैतिक जाग्रति लाने में आर्य समाज का भारी हाथ रहा है और उसका एकमात्र श्रेय पं. नर्द्धिजी के नेतृत्व को है ।

राजस्थानी समाज के सुधार के कार्यों में इनका बड़ा सहयोग रहा है। पं. वन्सीलालजी व्यास को आर्य समाज के क्षेत्र में खींचने का श्रेय भी इन्हें ही है।

पं. नरेन्द्रजी के कारण राजस्थानी समाज में अनेकों युवकों में जागृति आई जिससे न केवल आर्य समाज का वल वढा अपितु राजस्थानी समाज में भी नेतना आई।

स्टेट कांग्रेस के कार्य में पण्डितजी का घनिष्ट सहयोग रहा और हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती रही। वे वड़े सुलझे हुए विचारों के हैं, उनका त्याग सादगी मिलनसारी तथा नम्म स्वभाव अत्यन्त अनुकरणीय है। इनकी विशेषता यह है कि दलविद्यों से अलग रहकर राष्ट्र के आन्दोलन में महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलते हैं। उनके भाषण बहुत ही ओजस्वी एवं वक्तृत्व शक्ति अत्यन्त प्रभावशाली है। उन्हिं और उर्व् दोनों पर समान अधिकार है।

संपादक 'जागृत राजस्थानी'
सर्वोदय
हाडिकरवाग, हिमायत नगर,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

### प्रभावी वक्ता और नेता

#### -दिगम्बरराव बिन्दु

सन् १९१९ या १९२० की वात है, जबिक में नया-नया ही हैदरावाद आ गया था और कुछ किन, लेखक और सार्वजिनक कार्यकत्ताओं के सम्पर्क में आ रहा था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ शाहअलीवंडा के हरी बावली विभाग में, श्री रघुनाथराव 'दर्द' (श्री शेषराव पीलखाने) से मिलने गया था, तब वे मुझे एक अन्य सज्जन के पास ले गये, तािक उनसे भी मेरी मुलाकात हो जाये। परस्पर परिचय तथा चाय-पान आदि के बाद वे सज्जन बोले, ''और थोड़ी देर एकिये, में एक करिश्मा वताना चहिता हूँ" उन्होंने एक छोटे बच्चे को बुला लिया, जिसकी आयु लगभग ८-९ वर्ष की ही होगी। बच्चे को दुलारते हुए उन्होंने उससे कहा, ''बेटे आज इतने बड़े-बड़े लोग आये हैं, तो उन्हें अपना भाषण सुना दो ना", और हमारी तरफ देखते हुए बोले. ''आप भाषण के लिये किसी भी विषय का सुझाव दे सकते हैं,'' हममें से किसी ने कहा" ''ब्रह्मचर्य'' विषय पर भाषण हो जाय"।

बच्चे ने तुरन्त ही भाषण शुरू किया। हम सबको ताज्जुब हुआ कि करीव-करीब दस मिनट तक उस बच्चे ने अपनी सरल, सीधी-सादी परन्तु प्रवाही भाषा में ब्रह्मचर्य सम्बन्धी अपने विचारों को प्रकट किया।

इस घटना के २५-३० वर्ष बाद, मुझे नरेन्द्रजी के भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तब वे आर्य समाज के एक लोकिश्य प्रचारक तथा नेता माने जा रहे थे और कांग्रेस आन्दोलन में भी प्रभावपूर्ण तरीके से हिस्सा लेते रहे थे। एक दिन जब मैंने उनकी प्रभावी वक्तृत्वशैली का मेरे मित्रों के सामने जित्र किया तब किसी ने मुझे २५-३० वर्ष पूर्व के उस शिशु वक्ता की याद दिलाते हुए यह बताया कि उसी शिशु को लोग आज "नरेन्द्रजी" कहते हैं। यह सुन कर मेरे आनन्द और आक्चर्य का कोई ठिकाना न रहा।

सन् १९३८ में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ, जिसमें में भी सहभागी था। उस समय आर्य समाज ने भी हैदराबाद सरकार के विरुद्ध एक देशव्यापी आन्दोलन छेड़ दिया। भारत के अन्य प्रान्तों से भी सत्याग्रहियों के जत्थों पर जत्थे आने लगे। इस आन्दोलन के सूत्रधारों में प्रमुख थे स्व. पं. विनायकरावजी विद्यालंकार तथा पं. नरेन्द्रजी। इसी जमाने में मेरे और पं. नरेन्द्रजी के ताल्लुकात अधिक घनिष्ट हो गये।

महात्मा गांधीजी के आदेशानुसार स्टेट कांग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन स्थिगित कर दिया गया, किन्तु आर्य समाज का आन्दोलन अभी जारी था। गांधीजी की इच्छा थी कि आर्यसमाज के साथ भी हैदरावाद मरकार का समझौता हो जाय और इसी दिशा में वे कोशिश करते रहे। हम लोग अव ्जेलों से रिहा कर दिये गये थे। गुरुकुल ज्वालापुर के एक अध्यापक और एक मान्यवर तथा लोकप्रिय आर्यसमाजी कांग्रेस नेता पं. नरदेव शास्त्री इसी समय .हैदराबाद में आये थे। पं. नरदेव शास्त्री का वचपन हैदराबाद राज्य के तुलजापुर (जि. उस्मानाबाद) ग्राम में ही गुजरा था। उनके पिता वहां के भवानी मन्दिर के मोहतिमिम थे। आर्यसमाजी होने के कारण उन्होंने नर-.देवजी को वचपन में ही गुरुकुल में भेज दिया था। उनकी शिक्षां वहीं की सम्पन्न हुई और वे बाद में वहीं कार्य करते रहे। हैदरावाद आने पर उनकी स्वाभाविक ही इच्छा हुई कि अपने पुराने रिक्तेदारों और मित्रों से भी सम्पर्क साध लें। मेरे एक घनिष्ठ मित्र श्री गोविन्दराव दीक्षित भी उनके वचपन के मित्र थे। दीक्षितजी के पिता तुलजापुर विद्यालय के हेडमास्टर थे। इसीलिये मेरा भी पं. नरदेव शास्त्री जी से अधिक गहरा परिचय हुआ और पंडित नरेन्द्र जी भी मेरे अधिक निकट सम्पर्क में आ गये।

पं. नरदेव शास्त्री जिस तरह आर्यसमाज के कार्यकर्ता थे, उसी तरह कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे। उस समय के आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं में, राज-नीतिक दृष्टि से दो धाराएँ दिखाई देती थीं। कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के सम-र्थक थे, तो कुछ हिन्दूमहासभा के। पं. विनायकरावजी और पंडित नरेन्द्रजी सदैव कांग्रेस के ही समर्थक थे और कांग्रेस के सभी कार्यों में तहे दिल से हिस्सा लेते थे।

अन्जूमन इत्तेहाद्-उल-मुसलमीन के सदर नवाब बहादुरयारजंग एक अत्यन्त प्रभावी वक्ता के रूप में सुपरिचित थे। उनके तोल के एकमेव प्रभावी वक्ता के रूप में लोगों ने पंडित नरेन्द्रजी को ही पाया, और इसीलिये वे "नवयुवक हृदय सम्राट" भी कहलाने लगे। पुलिस ऐक्शन के पश्चात् कांग्रेस संगठन में पं. नरेन्द्रजी ने काफ़ी नुमाया-हिस्सा लिया और १९४२ के पहले ही चुनाव में उन्होंने कई सदस्यों की प्रचार कार्य द्वारा बड़ी सहायता की। इस चुनाव में वे स्वयं भी लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य चुने गये। उस समय स्टेट कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते में अपने चुनाव-क्षेत्र में केवल दो-तीन दिन के लिये ही जा सका। मेरे अनेक मित्रों के साथ-साथ पडित नरेन्द्रजी के प्रचार-कार्य के कारण मैं यशस्वी हो सका। मेरे चुनाव-क्षेत्र के लोगों में आर्यसमाज का काफ़ी प्रभाव था और नरेन्द्रजी जैसे प्रचारक ही उन लोगों को कांग्रेस के समर्थक बनाने में सफल हो सकते थे।

अपने अन्य कामों के साथ खादी के कार्य में भी उनकी गहरी दिल-चस्पी रही। १९५७ के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के शासन ने उन्हें आंध्र प्रदेश खादी बोर्ड का सेकेट्री नियुक्त किया था। कई वर्ष तक वे इस पद का काम ममहालते रहे।

पं. नरेन्द्रजी की ६७ वीं सालगिरह मनायी गयी, उनको इस अवस्था में भी काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे, उनमें आज भी वही जोश, काम की लगन और काम को निभाने की वही जिम्मेदाराना प्रवृत्ति दिकाई देती है, जिससे में सुपरिचित हूँ।

११/डी, हैदरावाद ऐस्टेट, रेपियनसीरोड, बंबई (महाराष्ट्र)

### स्टेट कांग्रेस

#### ओर

### नारेन्द्र जी

-जनार्दनराव देसाई

हैदराबाद के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कौन व्यक्ति ऐसा है जो पं. नरेन्द्र जो से परिचित नहीं? पंडित जी का नाम तो निष्काम सेवा तथा निरंतर संघर्ष के लिए अनुकरणीय माना जाता है और पंडित जी के व्यक्तित्व से हैदराबाद के भूतपूर्व राज्य का राजनीतिक इतिहास जुड़ा हुआ है। निजाम के शासन काल में जब लोग दोहरी गुलामी की जंजीरों में जकडे हुए थे और खुले आम आगे आने में हिचिकचाते थे, छोटे कद का यह व्यक्ति अल्पायु से ही रण-क्षेत्र में कूद पड़ा और आर्य समाज के रंगमंच से संघर्ष में लग गया। उन दिनों आर्य समाज का काम करना कुछ साधारण बात नहीं थी। राज्य शासन की दृष्टि में समाज सरकार के लिए खतरा बनी हुई थी। गराती निशान (५३) के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध वास्तव में जनता विशेष-कर हिन्दुओं में बढ़ रही जागृति को रोकने के लिये थे। आर्य समाज के प्रसिद्ध सत्याग्रह की भूमिका पं. नरेन्द्र जी के कारण ही तैयार हो सकी।

स्टेट कांग्रेस की स्थापना तथा उसके राजनीतिक सघर्ष में आर्य बन्धुओं से बड़ा बल मिला। पोलिस ऐक्शन के पश्चात् कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। पंडित नरेन्द्र जी स्वामी रामानन्द तीर्थ के ग्रूप के साथ थे। इस ग्रूप के मंत्री श्री गोविन्द दास शरा हु थे। देसाई ग्रूप जो मेरी अध्यक्षता में काम कर रहा था उसके मंत्री श्री वुर्गुल रामकृष्ण रावजी थे। महान् नेता लीह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयत्नों से जब स्टेट कांग्रेस के दोनों ग्रूप एक हो गये तब पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में लगा दी। स्टेट के कोने कोने में नरेन्द्र जी कांग्रेस का संदेश ले गये।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri वे पहले से कांग्रेस के समर्थक थे। उन कठिन दिनों में भी जब राज्य में लोग कांग्रेस का नाम लेते डरते थे और कांग्रेस अवैध घोषित कर दी गई थी, आप कांग्रेस के साथ रहे।

१९४६ में पं. नरेन्द्रजी स्टेट कांग्रेस के मंत्री थे। मुशीरावाद में जो स्टेट का अधिवेशन हुआ, उसके भी आप मंत्री रहे। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यह वर्ष भारत के लिए वडा किन था, कारण मुस्लिम सांप्रदायिकता खुले आम पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी। निजाम इत्तेहादुल मुसलमीन के सहारे "स्वतंत्र हैदरावाद" का स्वप्न देख रहे थे। काँग्रेस के विरुद्ध षडयंत्र रचे जा रहे थे। १९४३ में भारत कीस्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही 'रजाकारी आंदोलन' तीत्र गित से वढ़ने लगा, और हैदराबाद की भारत प्रेमी जनता ने वहुत कष्ट सहन किए। ऐसे में कांग्रेस के लिए काम करना बड़े साहस की वात थी। पंडित नरेन्द्रजी को बहुत कष्ट झेलने पड़े। १९३८ में निजाम के शाही फरमान से "काले पानी" का दण्ड मिला। कई वार जेल गये। १९४७ में जो दण्ड मिला तो पूरे १४ माह वाद सितम्बर ४८ में पुलिस ऐक्शन के पश्चात् स्वामी रामानन्दनीर्थ के साथ जेल से छूटे।

हैदरावाद स्टेट कांग्रेस की कार्यकारिणी के प्रारंभ से सदस्य थे।
पुलिस ऐक्शन के बाद प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, आंध्र वी. तथा नगर कांग्रेस के
अध्यक्ष रहे। १९५४ में कांग्रेस महा सभा का अधिवेशन पं. जवाहरलाल
नेहरू की अध्यक्षता में हैदरावाद के नानल नगर में हुआ तो पंडित नरेन्द्रजी
स्वागत समिति के महामन्त्री चुने गये। नानल नगर के अधिवेशन की एक
घटना अब तक याद है। कांग्रेस का खुला अधिवेशन हो रहा था। विदेशनीति तथा महत्वपूर्ण विषयों पर नेतागण प्रकाश डाल रहे थे। इतने में
विशाल जन समूह के एक कोने में किसी कारण गडवड मची। स्वामी जी
आदि स्थानीय नेताओं ने लोगों से शांत रहने की अपील की, पर गडवड रुकी
नहीं, इतने में पंडित नरेन्द्रजी दीडे-दीडे माईक पर आये और अपनी स्वाभाविक घनगरज के साथ शांति बनाये रखने की बात कही तो एक दम सन्नाटा
छा गया। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस दिन
के भाषण में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा "मुझे खुशी होती है कि
हमारी कांग्रेस में एक छोटे से कद का आदमी ऐसा भी है जो इतनी भारी
भीड पर नियंत्रण रख सकता है।" वास्तव में पंडित नरेन्द्रजी बड़े से बड़े

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जलसों, जुलूसों का आयोजन बहुत चतुर्ता के साथ करते और उन पर पूरा कन्ट्रोल रखते हैं। (६७) वर्ष की इस आयु में भी पंडितजी जवान दिखाई देते हैं। उनका पांव एक जगह टिकता नहीं। आज हैदरावाद में हैं तो कल वंबई में, परसों देहली में। शायद ही भारतवर्ष का कोई कोना ऐसा छूटा हों, जहां पंडित नरेन्द्रजी न गये हों। अभी हाल ही में पिछले अगस्त में मोरिशस में जो आर्य कान्फ्रेंस हुई, उसकी सफलता के लिए पंडितजी दिन-रात जुटे रहे। बोलते भी खूब हैं और जब बोलने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गंगा रुकने का नाम नहीं लेती।

मैनेजिंग ट्रस्टी, गांधी भवन ट्रस्ट, स्टेशन नामपल्ली रोड, हैदरावाद (आन्ध्र प्रदेश)

### पं. नरेन्द्र जी का टयक्तित्व

#### -विनायकराव विद्यालंकार

जब मैं अपने स्मृतिभडार की खोज करता हूँ, जो कि दुर्भाग्यवश वहुत ही दुर्वल है, मुझे इस बात का धुँदलासा भी ख्याल नहीं है कि मेरा और पं. नरेन्द्र जी का सर्व प्रथम परिचय कव किस प्रकार और किस मामले में हुआ था. क्षितिज पर उगते हुए तारों को विद्वान् ज्योतिर्विदों के अतिरिक्त सामान्य च्यक्ति आमतौर पर निरिक्षण नहीं करते हैं। उनको तो उन तारों का आभास उसी समय होने लगता है, जब वे आकाश में काफी ऊँचाई पर उठ चुके होते हैं। पंडित जी से मेरा परिचय कुछ इसी प्रकार का है। पंडित जी आर्यसमाज के क्षेत्र में काम करते-करते अपने अदम्य उत्साह अप्रतिबद्ध व्याख्यानशक्ति और प्रभावी लेखन-कला के आधार पर पर्याप्त उच्च स्थान प्राप्त कर चुके थे। आर्यजगत् में काम करने वाला कोई भी ऊँचे-से-ऊँचा च्यक्ति उनकी अवहेलना करके अपने काम को आगे बढ़ाने का साहस नहीं कर सकता था। ऐसा समय था जब कि एक घटना हुई और उसने मेरे स्मृति-पटल पर एक चित्र छोड दिया है, जिसे में कभी भी नहीं मिटा सकता। उस घटना के कारण पंडित जी के संबंध से मेरे हृदय में जिन विचारों का बीजा-रोपण हुआ था, वह निरंतर बढता और फलता ही रहेगा। पंडित जी के व्यक्तित्व को बहुत ही विशद तौर पर जनता के सामने रख देती है।

हैदराबाद से सम्बन्धित आयंसमाज के इतिहास में गुलबर्गा-काण्ड एक विशेष स्थान रखता है। यह सम्भवत: सन् १९४५ की घटना है। रात के बारह बजे उस समय के सरकारी कर्मचारियों ने कित्रपय आयंप्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को बुलवा कर बुरी तरह पुलीस के द्वारा दण्ड़ों से पिटवाया था। सब-के-सब गंभीर तौर पर आहत हुए थे, जिनमें से मैं भी एक था।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri फिर मेरे आघात इतने संगीन नहीं थे कि में चलन—फिरने से मजबूर हो जाता। मैं चल-फिर सकता था और औषधालय में हम सब के आ जाने पर इस वात की देख-भाल भी कर सकता था कि मेरे साथियों का उपचार ठीक तौर है। हो रहा है या नहीं। पण्डित नरेन्द्र जी की टाँग की हड्डों टूट गई थी। उसका उपचार ज्ञीद्राति–ज्ञीत्र किया जाना अत्यन्त आवश्यक था। जब डाक्टर आपरेजन रूम तक ले जाना चाह रहे थे पण्डित जी ने मुझे बुला कर कहा कि "श्री हीरालालजी को (जो कि उन दिनों आर्यप्रतिनिधि मभा में क्लर्क थे) पुलीस ने वहुत बुरी तरह पीटा है। कहा नहीं जाता वे जीवन भी है या नहीं। पहले उनका पता लगवाइए और उनका इलाज प्रारम करवाइए। मै अपने कष्टों को अभी सहन कर सकता हूँ। परन्तु उनकी स्थिति इतनी गम्भीर है कि उपचार में देरी अनर्थ का कारण हो सकती है।" इन शब्दों के साथ उन्होंने श्री हीरालाल जी के समाचार के मिलने तक स्वतः को आपरेशन रूम में लिवा जाने से सर्वथा इन्कार कर दिया। इसके उपरान औषधालय में इधर-उधर दीड-धूप की गई। औषधालय के कोने में हीरालाल का शरीर वेहोश हालत में एक गठडी के तौर पर पड़ा हुआ था। यदि पण्डित जी सामयिक सूचना न करते तो यह कहना कठिन है कि प्रात तक भी उस ओर किसी का ध्यान जाता या नहीं। उसका क्या परिणाम होता यह तो स्पष्ट ही है। वहरहाल पण्डित जी को यह ज्ञात हो गया कि श्री हीरालाल का उपचार प्रारम्भ हो गया है तभी वे इस वात पर राजी हुए अव उनका उपचार शुरू किया जाए।

यह एक घटना है जिसमें वनावट की गुन्जाइश नहीं थी। पण्डित हैं के उपरोक्त उद्गार स्वाभाविक थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पण्डि जी का न्यवितत्त्व प्रतिविम्वित होता है। कठिन-से-कठिन विपत्ति के सम पर भी वे अपने स्वार्थ को वाजू रख कर अपने सहकारियों के सुख व समाधा का पहिले ख्याल करते हैं। यही कारण है कि उनके अन्दर लोक-संग्रह की अनुपम गुण दिखाई पडता है। पण्डित जी उन सीभाग्यशाली नेताओं में हैं हैं, जिन्हें कार्यकर्ताओं का अभाव कभी अनुभूत नहीं हुआ है। नहीं तो मेंने अनेकों को कहते सुना है कि क्या किया जाय, बातें वनाने के लिये ती बहुत जमा हो जाते हैं किन्तु जब काम का समय आता है तो सब भूर हो जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जिसे आप दिन के किसी समय अपने निवार्ष स्थान पर या उसके वाहर कहीं पर भी देखिये तो आपको दृष्टिगोचर होगी

कि उन्हें कुछ-ने-भुछ लीग घर हुए हैं जो कि जहाँ एक तरफ उनसे सहानुभूति की आज्ञा रखते हैं तो दूसरी तरफ उनके संकेत-मात्र पर कहीं भी दौडधूप करने और उनके कहे काम को बजा लाने के लिये तय्यार रहते हैं।
बात यह है कि सार्वजिनक कामों में भी जब तक कार्यकर्ता की आत्मा तृष्त
नहीं होती कार्यकर्ता को काम बजा लाने के लिये उत्साह नहीं होता। पण्डित
जी में अपने सहकारियों को उन पर आये हुए आर्थिक, सामाजिक तथा
राजनीतिक सकटों से जहाँ तक हो सके मुक्ति दिला कर उनकी आत्मा को
तृष्ति दिलाने में और उनमें अगले काम के लिये स्तूर्ति उत्पन्न करने का
अनोखा गुण है। यही कारण है कि यदि कहीं सभा बुलानी हो, उत्सव
रचना हो या जुलूस खडा करना हो तो पण्डित जी इस काम को किसी के
मुकाबले में कम खर्च में अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

उपरोक्त निस्पृह वृत्ति का ही परिणाम है कि पण्डित जी में नेतृत्व का पूर्ण स्वरूप निखर उठा है। मैं नेताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त करता हूँ। एक मंच पर के नेता (Plateform leaders), दूसरा कार्य-क्षेत्र के नेता (Field workers) और तीसरे कार्यालय के नेता (Organisational Heads)। पहले प्रकार के नेता जब मंच पर आते हैं तो अपनी वाक्पटुता से जनता में हर प्रकार का क्षोभमय वातावरण उत्पन्न कर देते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जनता उभरती हुई वाढ की तरह किनारों को काटती हुई जिधर वे चाहते हैं बढ़ती चली जाएगी। मंच पर से उतरने के साथ ही उनकी नेतागिरी उसी समय तक रहती है जब तक श्रोतागणों की कतारों में से हो कर वे अपनी मोटर तक नहीं पहुंच जाते। एक समय वे मोटर में बैठ गए कि फिर वे दूसरी सभा तक उठते नहीं। दूसरे कार्य-क्षेत्र के नेता होते हैं। वे मंच पर कभी नहीं आते। किसी भी सभा सोसाइटी, कान्फ्रेन्स या आन्दोलन का जो विभाग उनके सुपुर्द किया जाता है वे उसको पूर्ण करने में लगे रहते हैं। कोई चन्दा जमा करने के काम में लगा रहता है, कोई भण्डारे की व्यवस्था करता है और कोई स्वयं सेवकों को जमा करता है। ये लोग अपने कामों में आनन्द अनुभव करते हैं और उनमें जुटे रहते हैं। तीसरे संस्थाओं में अधिकार के: स्थानों पर बैठ कर संस्थाओं को संगठित और सुदृढ वनाने में तत्पर रहते हैं। पण्डित जी उन विरलों में से हैं, जिनमें यह तीन गुण पूर्णता की पहुँच चुके हैं। आप बड़े प्रभावशाली ववता हैं। हिन्दी व उर्दू दोनों भाषाओं पर आपको प्रभुत्त्व हासिल है। आपकी उर्दू सलीस व हिन्दी सरल है। आपके भाषण प्रताड-

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri नात्मक व आयोजनात्मक रहते हैं। वावयों का चढाव व उतार ऐसा रहता है, जैसा कि समुद्र हिलोरें खा रहा हो। वीच—वीच में समुद्र की तरंग जिस प्रकार किनारे पर पहुँच कर कल्लोल के साथ विखर जाती है, इसी प्रकार आपके व्याख्यानों में ऐसे स्थान अनेक आते हैं कि आपके वावय श्रोतागणों के कानों के साथ स्पर्श करते ही सारा—का—सारा श्रोतृसमुदाय करतलध्विन कर उल्लिसत हो जाता है।

मंच पर से उतरते ही वे जब कास्फरेन्स या सिमिति के प्रबंध को अपने हाथ में लेते हैं तो वे सर्वथा दूसरे नरेन्द्र के स्वरूप में होते हैं। कान्फ्रेन्स का चन्दा भी वही जमा करते हैं। पिण्डाल का नक्शा भी स्वतः वनाते हैं, उसे खडा भी करते हैं, और अंत में उसके प्रोग्राम को बनाना और उसके अनुसार काम चलाना भी उन्हीं का काम है। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें अनथक परिश्रम की शक्ति दी है। कार्य-क्षेत्र में जब वे पड जाते हैं तो उनके अनेक मित्र दंग रह जाते हैं कि आख़िर यह व्यक्ति कव भोजन करता है और कब आराम करता है और विना भोजन व विना आराम के यन्त्रवद कैसे काम करते चला जाता है। उनके मित्रों ने उन्हें बुखार व अस्वस्थता की हालत में भी उसी प्रकार से काम करते हुए देखा है। जैसे कि सामान्य अवस्था में। ऐसा देख कर उनके मुख से धन्यता और साधुवाद निकले विना नहीं रह सकते। जब वे जुलूसों का नेतृत्व करते हैं, फिर वे चाहें आर्यसमाज के हों अथवा कांग्रेस के इस कदर तेजी के साथ इधर-से-उधर फिरते हैं कि प्रति-क्षण उनकी उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर प्रतीत होती रहती है। कार्य-क्षेत्र में उन्हें निरन्तर वहती हुई नदी की उपमादी जा सकती है। जैसे नदी कभी जंगलों में से कभी नगरों के दो विभागों से और कभी पर्वतों की तरा-इयों में से वहती रहती है। ठीक इसी प्रकार पण्डित जी कभी धार्मिक कभी सांस्कृतिक कभी सामाजिक व कभी राजनैतिक मैदानों में कार्यरत दिखाई देते हैं। उनको किसी ने कभी चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए नहीं देखा है। यह एक अनथक पश्थिम का स्रोत है जो अपने जल से अपने कार्यक्षेत्र को हर समय हरा-भरा रखता है।

संस्था जिसको वनाने और पोसने में उन्होंने अपना तन—मन और धन लगाया है, उसको संगठित रखने में भी उनका हस्तकौशल अनुपम है। संस्थाओं को बाह्य—आक्रमणों से बचाना और अतिरिक्त विद्रोंहो से दूर रखनी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri एक वहें कुशल सेनानी का ही काम होता है। इस वारे में पण्डित जी का कार्य-क्षेत्र आर्यसमाज ही रहा है। यद्यपि कुछ काल के लिए वे सीटि-कांग्रेस कमेटी के प्रधान व मंत्री भी रह चुके हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा को संगठित व सशक्त करने के लिए उन्होंने वडे-वडे काम किये हैं। हैदरावाद की रजा-कार गवर्नमण्ट के काल में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। परन्तु इनको निधिकता के साथ सहते हुए पण्डित जी ने आर्यसमाज के संगठन को शिथिल नहीं होने दिया और समाज-प्रेमियों के साहस को वनाए रखा। आर्यप्रतिनिधि सभा के इतिहास में समय-समय पर आन्तरिक आधियाँ भी पर्याप्त मात्रा में आती रहीं परन्तु पण्डित जी ने कभी जनका मुकावला करके कभी जनकी उपेक्षा करके व कभी आँधी की धारा के रूख को वदल कर उन्होंने प्रतिनिधि सभा को सुरक्षित रखने में वड़ी कुशलता का परिचय दिया है। यहाँ इससे अधिक कहा नहीं जा सकता।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि सार्वजनिक नभोमण्डल के क्षेत्र में यह नक्षत्र ऊपर ही ऊपर उठ रहा है।

जामवाग, हैदरावाद (आंध्र प्रदेश)

## अभिनन्दन के दो पुरप

#### –सुशीलादेवी विद्यालंकृता

नवयुवक हृदय-सम्राट् कहूँ या आर्य-जगत् के प्राण कहूँ, निजामशाही के काल कहूँ या अन्याय और अनीति के शत्रु कहूँ, आदित्य ब्रह्मचारी आनन्द कन्द भगवान् दयानन्द के योग्य अनुयायी कहूँ या स्वतः भी आदित्य ब्रह्मचर्य के उदात्त आलोक से आलोकित निष्काम, निर्लेप, निरहंकारी स्पृहणीय व्यक्तित्त्व से विभूषित ओजस्वी ब्राह्मण कहूँ ! कद में छोटे पर यश्च, काया में दीर्घ, धीर, वीर, व्याख्यान केसरी, जनता के अभाव अभियोगों के सच्चे साथी, कर्मठ लोकनायक यह हैं, स्वनाम धन्य श्री पं. नरेन्द्र जी !, वचपन से ही स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाभिमान के भावों से भरा हृदय पाया है। आपका जीवन त्याग और तपस्या की शानदार मिसाल है। क्यों न हो?

#### आर्यवीरों की है यह वान । त्याग, तपस्याएँ बलिदान

आपका जन्म १९०७ ई. चैत्र शुक्ल १० रामनवमी को हुआ। रामनवमी का अपना ही विशेष महत्व है। शायद इस दिन जन्म होने वालों का जीवन कठिन परीक्षाओं का जीवन ही हुआ करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को भी राजपुत्र होते हुए भी जीवन में सदा अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पडा। पहले विश्वामित्र जी के साथ अपनी किशोरावस्था, ताटका शंभु-निशुँभ आदि विकट राक्षसों का सामना करते हुए गुजारनी पडी। फिर माता कैकेयी की आज्ञानुसार अपना यौवन १४ वर्ष के वनवास के रूप में रावणी अत्याओं और अत्याचारों का सामना करने में व्यतीत करने पडे। कष्ट-कष्ट नहीं वरदान ही थे, क्योंकि इन कष्टों की अग्नि में तप कर ही उनका जीवन कुन्दन वन सका और संसार उनके मर्यादा पुरुषोत्तम को पा कर धन्य हो सका। कष्ट पडने पर ही मनुष्य की

परख होती है। आज लाखों वरस बीतने पर भी संपूर्ण भारत और भारत ही नहीं भारत की सीमाओं को लाँघ कर देश-देशान्तरों में अखिल गुण-धाम श्रीराम की कीर्ति कथा गायी जाती है। श्री पूज्य पंडित जी का जन्म भी रामनवमी के शुभ दिन पर हुआ। आपका जीवन भी अग्नि-परीक्षाओं की लम्बी कहानी है। पहले निजामशाही से लोहा लेने में ही आपकी आयु का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। हैदराबाद को रजाकारी अत्याचारों से मुक्त कराने में पूज्य पंडित जी का सर्व प्रमुख भाग रहा है। अब भी जहाँ कहीं अन्याय, अनीति गोचर होती है, वहीं उनका सामना करते हुए श्री पंडित जी दिखाई देते हैं। आम चुनाव में सीटी कांग्रेस कमेटी हैदराबाद के अधिकारी वन आपने अन्य प्रतिपक्षियों के दांत खट्टे किए और १०० फीसदी (शत-प्रतिशत) सफलता कांग्रेस को दिलाने का श्रेय प्राप्त किया। जीवन में अनेकों बार जेल यात्रा की; अनेकों बार चोटें खाई, ज्ल्मी हुए पर सत्य के रास्ते से कभी न डिगे। कष्ट उन्हें कभी पस्त हिम्मत न कर सके।

आपने उपदेशक विद्यालय लाहीर में शिक्षा प्राप्त की। आर्यसमाजी टकसालों में घड़े गये सिक्के अपनी चमक नहीं खोते। उनकी अद्भुत वक्तत्व शिक्त आर्यसमाज की ही देन है। आर्यसमाज को गर्व है कि उसने देश को पण्डित नरेन्द्र जी जैसे मंजे हुए तपे तपाये नेता प्रदान किये हैं। वहादुरयार जंग जो कुटिल चालें चल रहें थे, हजार हरिजनों को मुसलमान बना लिया था। श्री पंडित जी ने उनके जहरीले भाषणों का यथायोग्य उत्तर दिया और हरिजनों को फिर हिन्दू धर्म में लौटा लाये। निजाम सरकार की आप पर सदा कुदृष्टि रही। आपके भाषणों पर प्रतिवन्ध लगाये गये; आपको हैदराबाद का कालापानी मन्नानूर भेजा गया। आर्यसत्याग्रह में आपने अद्भुत कार्य कुशलता से आन्दोलन का संचालन किया।

क्या-क्या कहा जाये! क्या-क्या लिखा जाये! पंडित जी सदा से हमारे इतने निकट हैं कि उनकी खूबियाँ हम परख ही नहीं सकते। उसकी परख को दूर रहने वाले दूसरे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। फिर अपनों की ही क्या बढ़ाई की जाए। वे सदा से हमारे परिवार के बन्धुवत् घनिष्ट सम्बन्धी रहे हैं। उनका सरल हृदय बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भगवान् करे उनकी कीर्तिकौमुदी दिग-दिगान्त में व्याप्त हो सके। आपकी राणा प्रताप-सी देशभिवत, वीर शिवा की-सी निर्भीकता, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पंजाब—केसरी की—सी वक्तूत्त्वशित, वंदा वरागी की—सी कष्ट सहिष्णुता देश को उन्नति—पथ पर आरूढ कराने में और भी ज्यादा सहायक सिद्ध हो। देश, जाति, समाज, विशेषत: आर्यसमाज की सेवा के लिए भगवान् आपको दीर्घायु करें।

आर्यसमाज का मिशन अधूरा है। अभी 'कृण्वन्तो विश्व मार्यम्' है ऋषि के स्वप्न को पूरा करना है। उसे आप जैसे कर्मवीर और धुन के घने के सिवाय और कीन पूरा कर सकता है।

१५, झीरा कम्पाउण्ड, सिकन्द्रावाद (आंध्र प्रदेश)

# दक्षिण में आर्यसमाज के प्राण

-धनश्यामसिंह गुप्त (मध्य प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष)

श्री पं. नरेन्द्र जी से मेरा सम्पर्क कई वर्षों से रहा है। अतः में उनके विषय में कुछ अवश्य कह सकता हूँ। आयं समाज का जो हैदराबाद में सत्याग्रह हुआ। उसमें उस वीर आत्मा की पूरी परेख हुई। अनियन्त्रित और अत्याचारी शासन के विरुद्ध आयं समाज को जो सफलता मिली और जिसकी प्रशंसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं की थी, उस सफलता के पर्याप्त हिस्सेदार पं. नरेन्द्र जी हैं। मुझे स्मरण है कि जब हैदराबाद शासन ने आयं समाज के साथ समझौता का सन्देशा भेजा उस समय पं. नरेन्द्र जी को जेल से मुक्त वे नहीं करना चाहते थे। पं. नरेन्द्र जी को अपने शासन के लिए वे सबसे खतरनाक समझते थे। और सब सत्याग्रहियों की रिहाई तो वे करना चाहते थे परन्तु पं. नरेन्द्र जी की रिहाई विलकुल नहीं करना चाहते थे। आर्य समाज की ओर से मैं भी इस बात पर अडा हुआ था कि पं. नरेन्द्र जी की मुक्ति पर यदि हैदराबाद शासन तैयार नहीं तो समझौता के लिए कोई स्थान नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पं. नरेन्द्र जी का मूल्य हैदराबाद शासन की नजरों में अप आर्य समाज की नजरों में क्या था। पं. नरेन्द्र जी, दक्षिण में आर्य समाज के प्राण हैं।

दुर्ग (मध्य प्रदेश)



## त्याग और सेवा का आदर्श

#### -प्रोफेंसर शेरसिंह

पं. नरेन्द्र जी जिस निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं वह हम सब के लिए एक आदर्श है। मुझे उम्मीद है उनके त्याग और सेवा से प्रेरणा ली जायगी और दिखाये मार्ग पर चलने का सकल्प लिया जायगा।

भारत सरकार के राज्यमंत्री, नई दिल्ली.

## ...उत्साह तथा निष्ठा उनके गुण है

-क्षेमचन्द्र सुमन

पं नरेन्द्र जी की कमंठता अध्यवसायिता तथा लगन हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैंने उन्हें यद्यपि दूर—दूर से ही देखा है, किन्तु किर भी इतना तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वे कैसे भी कठिन तथा असाध्य कार्य की अपने ऊपर लेकर उसकी सफलता के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं। युवकोचित उत्साह तथा निष्ठा उनके गुण हैं, जो हमें सदा—सर्वदा प्रेरणा देते रहेंगे।

'अजय निवास' दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिल्ली.



नानलनगर (हैदराबाद) अधिवेशन में कांग्रेसाध्यक्ष पं. नेहरू का स्वागत करते हुए

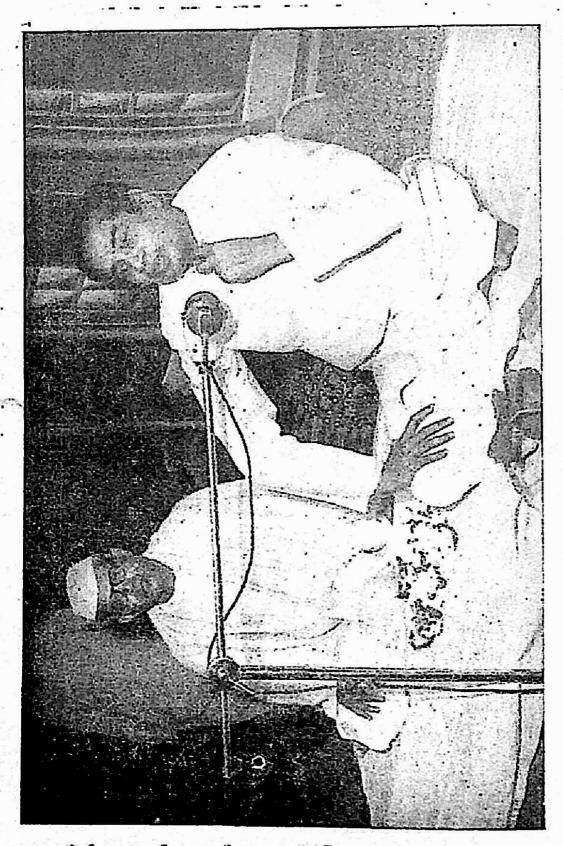

पं. नरेन्द्र जी डॉ. बी. गोपाल रेड्डी (उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के साथ

# ऋांति की एक सजीव प्रतिमाः पण्डित नरेन्द

-प्रकाशवीब शास्त्री

१९३९ के हैदरावाद सत्याग्रह में जो नागरिक अधिकारों की स्वतन्त्रता के लिये आयं समाज ने छंडा था, मुझे भी एक सत्याग्रही के रूप में सिम्मलित होने का सुअवसर मिला। गुलवर्गा की सेन्ट्रल जेल में जहां सात महीने के लगभग में रहा, जब हैदरावाद रियासत के नेताओं की चर्चा चलती थी तो वार-वार पण्डित नरेन्द्रजी का प्रकरण आता था। उस समय तक मैंने उन्हें देखा नहीं था केवल कानों से ही उनकी कीर्ति गाथा सुनी थी। राज्य के लोग जब उनका युवक हृदय सम्राट और क्रान्तिकारी नेता के रूप में स्मरण करते थे तो इच्छा होती थी जल्दी ही इस वीर नेता के दर्शन कहीं हों। जेलों में सत्याग्रहियों की अदला-बदली भी होती रहती थी। सोंचा शायद इसी परिवर्तन में कहीं उनसे मिलना हो जाय। पर जब यह पता चला मनानूर की जिस जेल में पण्डितजी बन्द है वह हैदराबाद का कालापानी है। कठोर से कठोर यातना जिसको देनी होती है उसे मनानूर की काल कोठरी में रखा जाता है। इससे यह तो निश्चय हो ही गया पण्डित नरेन्द्रजी को देखना या मिलना जल्दी संभव नहीं है।

हैदरावाद का यह सत्याग्रह जब समाप्त होने छगा तब निजाम के सामने चौदह शतें रखी गई। यदि वह इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो सत्याग्रह बन्द कर दिया जायगा। निजाम की नई और पुरानी सब जेलें भर चुकी थीं और राशन-पानी भी कम हो चछा था। सर अकवर हैदरी और दूसरे निजाम के सहायक सब इन प्रयत्नों में छगे थे - किसी तरह इन छोगों से पिंड छुटे। गांधीजी तक को बीच में डाल कर सत्याग्रह वन्द करने के प्रयास चल रहे थे। जब चौदह शतें निजाम के सामने आई तो उसने तरह उनमें से

मान लीं। लेकिन एक नहीं मानी। वह चीदहवीं यतं यह थी-पण्डित नरेन्द्रजी को ससम्मान मुक्त किया जाय। निजाम का कहना था-यह व्यक्ति वाहर आया तो फिर आग फैल जायगी। पर आर्य सत्याग्रह के नेता श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने भी स्पष्ट कह दिया - यदि पण्डितजी रिहा न होते तो मत्याग्रह जारी रहेगा। उधर निजाम हैदरावाद आर उनके साथी यह मींच रहे थे - तेरह वातें तो मान ही ली हैं एक न भी मानी तो क्या आर्य समाजी अडेंगे? इसी खींचातान में सत्याग्राह और एक मास खिच गया। अन्त में हैदरावाद रियासत को झुकना पड़ा और पण्डित जी भी अन्य मत्या-ग्रहियों के साथ रिहा कर दिये गये।

हैदराबाद सत्याग्रह के सातों डिक्टेटरों का और उन हजारों सत्याग्रहियों का देश भर में भारी स्वागत हुआ जिनकी आठ मास की तपस्या ने एक अत्याचारी शासक से घुटने टिकवाये थे। पर जनता के मुह पर जगहजाह एक ही आवाज थी - पण्डित नरेन्द्र कीन से हैं? पूछना स्वामाविक ही था - आखिर वह चमत्कारी व्यक्तित्व किसका है जिसके लिए तेरह कर्ते एक ओर रखी जा सकनी हैं और उनकी रिहाई दूसरी ओर। बात सुनने में वडी मामूली सी लगती है पर इस जिन्दा शहीद के शरीर की टूटी हुई एक एक हुड़ी देखकर पता लगेगा क्या है - पण्डित नरेन्द्रजी। तीन वार तो मजहवी जनून में अन्धे मुसलमान इन्हें मरा समझकर छोड गये। पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोय। देश और समाज को तो उनसे अभी बहुत लाभ उठाना था, किर उन्हें मारने के कुचक सफल कैसे ही सकते थे।

सुभाष वाबू के लिए कभी किसी ने लिखा था - "जेलों में ही बीतें जिसके होली - दीपावली - दशहरा"। वह ही बात पण्डितजी पर भी लागू होती है। लाहोर के दयानन्द बाह्म महाविद्यालय से अपनी शिक्षा समाप्त कर जब से वह हैदराबाद लौटे तभी से निजाम के जेलखानों को उनसे कुछ मुह्व्वत सी हो गई थी। मां-बाप और विहन की मृत्यु के समाचार भी जेल में ही उन्हें सुनाये गये। विवाह का कभी प्रसंग यों नहीं आया कीन एक नया बन्धन और गले में बांधे। अब तो पैंसठ वर्षीय इस क्वेत वस्त्रधारी साधु के मां-बाप, भाई-वहन जो भी कुछ हैं वह सब आयंसमाज और ऋषि के सिद्धान्त ही हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri आचार्य नरदेव शास्त्रों जो को यह देखा था उनके पास जो कुछ भी आया वह उसी दिन वट जाता था। एक वार तो कम्बल के ऊपर धान की पुआल डालकर जब उन्हें प्रातः चार वजे सोते किसी ने देखा और पूछा आपकी रजाई कहाँ गई? तो बोले कल सर्दी में ठिठुरता एक गरीब किसान आया था उसे दे दी। गरीब और गरीबी के नाम पर आंसू गिराने वाले आज कितने ऐसे हैं जिनमें गरीबों के लिए यह दर्द हो। पर पण्डित नरेन्द्रजी में वह दर्द और अहसास दोनों मिलेंगे।

कितने असहाय छात्र थे पढ़ लिखकर आज उनकी कृपा से अपने पैरों पर खडे हैं। पण्डितजी पर जो भी कहीं से कुछ भी आया वह आज आया और कल गया। वेद का वह सिद्धान्त शायद जीवन में उन्होंने प्रत्यक्ष उतार लिया है - दो तो इस तरह दो जो दायें हाथ का दिया वायें हाथ को भी पता न चले। किसी विधवा की लडकी का विवाह है तो वह उनके दरवार में हाजीर है, किसी छात्र के पास फीस के पैसे नहीं है तो वह वहाँ खड़ा है किसी के पास कितावें नहीं है तो वह उनसे अधिकारपूर्वक मांग रहा है। किसी को आर्य प्रतिनिधि सभा से दिया, किसी को अपनी जेव से दिया और दोनों जगहन हुआ तो किसी को किसी से कह कर दिलवा दिया। एक बार पण्डितजी हैदरावाद में विधान सभा के सदस्य हो गये और इसी तरह कुछ ... दिन आन्ध्र प्रदेश खादी कमीशन के सदस्य भी रहे। दोनों ही जगहों से उन्हें जो भी वेतन या दैनिक भत्ता अथवा यात्रा भत्ता मिला वह भी सब मियां जी की दाड़ी की तरह तवीजों में ही बंट गया। वह स्वयं आज भी ज्यों के त्यों स्वामी फक्कडानन्द ही हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है जब स्वयं उनके अपने शरीर पर भी फटे हुए ही कपडे रहते हैं। किसी ने व्यवस्था कर दी तो ठीक है अन्यथा स्वयं तो वह किसी से कहने को रहे।

हैदराबाद में हुए आर्य सम्मेलनों और मथुरा दीक्षा शताब्दी तथा मेरठ में हुई उत्तर प्रदेशीय आर्यसमाज शताब्दी समारोह को निकट से जिन्होंने देखा है वह उनकी कार्यक्षमता से जरूर परिचित होंगे। दिन-रात खड़े रहकर जिस तरह उन्होंने इन समारोहों को सफल बनाया वह दूसरे किसी एक व्यक्ति के बूते का काम नहीं था। इसीलिए शायद १९७५ में होने जा रहे ऐतिहासिक आर्य समाज शताब्दी समारोह का भी प्रमुख दायित्व उन्हीं के कन्धों पर रखा गया है। उनको कोई भी दायित्व सौंप कर निश्चिन्त हो जाय तब उनकी प्रतिभा का पता लगता है। पर जब उनको काम सौंप कर कोई अपनी मीन-मेख उसमें लगाता है तो वह तिलिमिला जाते हैं। पर कुछ लोगों को आदत होती है जो दूसरे के काम में भी अपनी टांग अटकाये विना नहीं रहते।

युवक प्रारम्भ से ही उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भी युवकों से सहज स्नेह है। युवा शक्ति को सही दिशा और उनकी अवस्था के अनु-रूप काम यदि मिल जाय तो आज हमारे समाज को जो उनसे शिकायत है धह शायद सुनने को न मिले। उनका गरम खून कुछ काम चाहता है और वह काम भी गरम ही हो तो अधिक अच्छा रह सकता है। यह आवश्यक नहीं काम राजनीतिक ही हो, सामाजिक भी हो सकता है। हैदराबाद के निजाम पर वम फेंकने से लेकर रिज्वी के रजाकारों का सामना करने के लिए जो युवक अपने प्राण हथेली पर रख कर आये उन्हें पण्डित नरेन्द्रजी का सिकय आशीर्वाद प्राप्त था। हैदरावाद के भारत में विलय के बाद भी यह उन युवकों को नई दिशा देना चाहते थे। पर निजाम का सूर्य अस होते ही फुछ ऐसी आपाधापी मची जो किसी ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। बड़े-बड़े जिम्मेदार नेता और अधिकारी ही जब लावारिस माल की तरह सालारजंग और निजाम की लूट में लगे थे तब भला इस ओर किसका ध्यान जाता। राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय स्वाभिमान दोनों का अभाव ही देश में इसलिए हो गया ययोंकि युवापीढी को विदवास में लेकर उन्हें अपेक्षि दायित्व नहीं सींपे गये। गांधी के त्याग-तप और वलिदान को जितन सत्ताधारी गांधीवादियों ने धूल में मिलाया उतना दूसरों ने नष्ट नहीं किया।

आयंसमाज जिसने कभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था वह भी आज किंकतंव्य विमूढ़ साही गया है। अपने सभाषयों का एक वर्ग पहले भी आयं समाज में था जी ब्रिटिश हकूमत के विरोध में सुनना या वोलना भी अपराध मानता था। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो थोडी-बहुत थी भी वह पंजाव ये उसके आस-पास ही रही। स्वाधीन भारत में तो उसके भी समाप्त होने की पूरी सम्भावना थी। लेकिन आज के राजनीतिक वातावरण को देखकर ही लगता है - अन्याय को सहन करने की हवा दबने की बजाय और वढ़ रही है। अन्याय से छाती लोलकर लडने का होसला बहुत कम देखने को मिलेगी समाज में जो आज अण्टाचार, वेईमानी और रिश्वत के कीटाणु फैलते जा रहे हैं उसके अन्य कारणों में एक कारण यह भी है - अन्याय को सहन करने का स्वभाव लोगों का बनता जा रहा है। सत्यार्थप्रकाश के अन्त में स्वमन्त-व्यामन्तव्य प्रकाश में स्वामी जी ने मनुष्य की अपनी सर्वया नई व्याख्या करते हुए लिखा है जो अन्याय को मिटाने में प्राणों तक की वाजी लगा दें मैं उसे सच्चा मनुष्य मानता हूँ। पर कितने हैं जो आज उनकी इस व्याख्या को जीवन में स्थान दे रहे हैं। अब तो मन कहता है फिर कोई भगतिसह और राजगुरु आगे आयें और एक बार जमकर इन स्वार्थी तत्वों से लोहा लें। अन्यथा वीर प्रसविनी यह धरती इसी तरह अपने हाल पर तरस खाती रहेगी।

समय के साथ आर्य समाज अपनी कार्यपद्धति में कुछ आवश्यक परि-वर्तन करे। सप्ताह में एक बार सत्संग कर लिया, वर्ष में एक बार उत्सव कर लिया और चुनाव कर लिया यह प्रिक्रिया अब बहुत पुरानी हो गई है। नई पीढ़ी इधर क्यों नहीं आ रही, दलित और पीडित क्यों समाज से निराश हो गये, सामाजिक चेतना का अग्रदूत संगठन क्यों प्रभाव शून्य हो गया ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो आज के आर्य समाज से उत्तर चाहते हैं। समाज की जिन बुराइयों को दूर करने आर्य समाज चला था कहीं स्वयं ही तो आज उनका शिकार नहीं हो गया? पिडत नरेन्द्रजी जैसे निर्भीक और तपस्वी व्यक्ति ही इसका कुछ समाधान खोज सकते हैं। परमातमा उन्हें दीर्घायु और सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे जो समय के साथ आर्य समाज को उनका नेतृत्व नई दिशा प्रदान कर सकें।

संसद सदस्य, (राज्य सभा), केनिंगलेन, नई दिल्ली-१



## विचित्र कार्य क्षमता

-पं. शिवकुमार शासी

अब से लगभग २५ वर्ष पूर्व सन् ४९ की वात है में आ. स. सुल्तान बाजार, हैदरावाद दक्षिण के उत्सव पर गया। उस समय दक्षिण के तीन आर्य नेताओं की चारित्रक वैयक्तित्व विशेषताओं ने मुझे विशेष रूप है ये तीन महानुभाव श्री पं. विनायक राव जी विद्यालंकाः, आकृष्ट किया । श्री पं. नरेन्द्र जी और श्री पं. वंशीलाल जी व्यास थे। कुल-विद्या की ख्याति के साथ सरलता और सीजन्य ने मिलकर उनके व्यक्ति त्व को आकर्षक और मोहक बना दिया था। उदगीर के उत्सव के तीन दिने में हमारे साथ खूब घुल मिलकर और हँस-खेल कर रहे। श्री व्यास जी है विषय में पहले तो उनकी भूषा ही उनको जानने के लिए प्रेरित करती थी। किन्तु इसके पश्चात् उनकी कार्यक्षमता, दृढता और स्फूर्ति तो अच्छे-अर्छ युवकों को प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती देती थी। श्री व्यास जी का तो अ इस संसार में नाम ही शेष हैं। तीसरे महानुभाव श्री पं. नरेन्द्र जी हैं। पहले ही पहले जब मैंने श्री पं. नरेन्द्र जी को देखा तो उन्हें देखकर मू आरचर्य हुआ। आरचर्य का कारण यह था कि श्री पं. नरेन्द्र जी की कर्य पटुता साहस और त्याग की अनेक बातें में पहले से ही सुन चुका था। उस गुणगरिमा के आधार पर मेरे मन के चित्रकार ने एक कल्पित नरेन्द्र की चित्र मन में तैयार कर दिया था। अब जब कि वास्तविक नरेन्द्र मेरे साम थे--मेरे मन के कल्पित नरेन्द्र की वास्तविक नरेन्द्र की संगति नहीं बैठ री मेरे मन के नरेन्द्र एक विशाल कार्य, ऊर्ज और वल के मूर्तरूप श किन्तु वास्तविक नरेन्द्र उस चित्र से बिलकुल विपरीत । छोटा-सा कद की आंखें अपेक्षाकृत बड़े कान और घूमती हुई चाल। मैंने इस महानुभाव । शारीरिक वैभव को देखकर जब उत्सव में प्रबन्ध के जादू देखा तो स्तब्ध क्या स्फूर्ति और निपुणता थी--मन में आया इस स्फूर्ति के होते हैं क्या आवश्यकता थी लम्बे शरीर का बोझ लादने की।

पर इससे अधिक श्रो पं. जी की गुणगरिमा को अत्यन्त निकट से देखने का अवसर पंजाब के हिन्दी आन्दोलन में मिला। इस पावन समय को मैं जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय समझता हूँ।

श्री पं. नरेन्द्र जी के दुबले-पतले शरीर में एक विचित्र कार्यक्षमता हैं। सत्याग्रह के दिनों में नित्य की डाक को सँगाल कर उत्तर देना एक समस्या थी। किन्तु श्री पं. जी एक बार आसन लगा कर जब तक नित्य की डाक का उत्तर तैयार न कर लेते थे तब तक अपनी कुर्सी से हिलते न थे। ज्योंही डाक निपटी तो फिर किसी न किसी सभा में भाषण देना और आग-न्तुक जत्थों का स्वागत करना होता या वहाँ भागते। उस सभा को समाप्त करके कार्यालय में ११ बजे रात को पहुँच कर भोजन करने कगते तो ट्रंक-काल का तांता प्रारम्भ होता। भोजन के बीच में से उठकर दो-दो बार फोन सुनते और रात के लगभग १ बजे तक यह सिलसिला चलता रहता और दो घंटे के बाद तीन वजे से फिर 'कालों' की बुलबुलाहट प्रारम्भ होती और ८ बजे तक चलती रहती। यह कम चार-छ: दिन का नहीं महीनों रहा। हम लोग श्रान्त शिथल हो जाते थे, पर पं. जी थे जो थकने का नाम न लेते थे। "सुश्रान्तोऽपि वेहद्वारंभिक" को श्री पं. जी के जीवन में पूरा घटते देखा।

व्यवस्था और अनुशासन प्रियता भी श्री प. जी के जीवन की अनुकर-णीय विशेषता है। काम समय पर और सुन्दरता से होना चाहिए। इन दोनों में शिथिलता करने वाला व्यक्ति श्री प. जी की भत्सेना से नहीं वच सकता, हमने आन्दोलनों के दिनों में देखा कि जो इस साँचे में अपने आप को नहीं डाल सके—उनको कार्यालय छोडना पडा।

इनके अतिरिक्त श्री पं. जी के जीवन में दो अनुपम गुण परदुःख कातरता और उदारता देखें। किसी भी शक्ति की चारित्रिक महत्ता का मापदण्ड यह नहीं है कि वह अपने समकक्ष और अपने से कई व्यक्तियों के आथ किस प्रकार बरताता है ? अपितु व्यक्ति की महत्ता इससे जानी जाती है कि वह अपने से छोटे और अपने आधीन व्यक्तियों के साथ कितनी सहानुभूति और आत्मीयता रखता है। ये दोनों देवी गुण श्री पं. जी को सहज रूप में प्राप्त है। वे किसी के दुःख को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और उसे दूर करने के जिम्मे पूरी शक्ति लगा देते हैं। सत्याग्रह के दिनों में ही कार्यालय के दो सेवकों पर कुछ आपत्तियां आयीं। एक का नवजात शिशु-संसार छोड कर चला गया और दूसरा कुछ-कुछ समय के पश्चात् रोगी हो जाता था।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri इन दोनों के साथ श्री पं. जी का जो स्नेहपूर्ण उदार व्यवहार हमने देखा वृह कोई पिता ही अपने पुत्र पर कर सकता है।

श्री पं. जी का सर्वस्व आर्यसमाज ही है। सब नाते और रिश्ते आर्य समाज के सभासद हैं। अपने जीवन में सभा भवन और आर्यसमाज का विशाल मन्दिर किस तत्परता और लग्न से तैयार कराया है वह सह्दय व्यक्ति सहज ही अनुभव कर सकता है। निस्सन्देह ऐसे व्यक्ति जो २४ घंटे समाज के लिए ही कमर कसे रहते हैं। वे आर्यसमाज के गीरव हैं और आर्यसमाज इन्हीं महानुभावों के तप पूत आचारों से अनुप्राणित हो रही है।

संसद सदस्य (लोक सभा) नई दिल्ली

### कर्मवीर श्री पं. नरेन्द्र जी

- व्यामगोपाल शालवाले

श्रीयुत पं. नरेन्द्र जी आर्यजगत् के एक विशिष्ट आर्य नेता हैं जिनकी समस्त जीवन और जीवन का एक • एक क्षण आर्य समाज पर अपित है।

हैदराबाद राज्य में तत्कालीन प्रवल निजाम-शाही से टक्कर लेकी जिन विल्वानी आयंवीरों ने राज्य में आयंसमाज को निवंल होने से बचावी और जिन्होंने अपने खून-पसीने से आर्य समाज को एक महती शिवत वनि और उसे गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का श्रेय प्राप्त किया उनमें युवक-हिंकी सम्राट श्री नरेन्द्र जी को ऊँचा स्थान प्राप्त है।

निजामशाही की दृष्टि में इनसे अधिक खतरनाक व्यक्ति शायद हैं। अन्य कोई रहा हो। कौनसा वडे से वडा अपमान था जो इन्होंने न सहा है।

कौनसी वडी से वडी शारीरिक यातना थी जो उसके हाथों इन्होंने सहन न की हो, कौनसा वडे से वडा प्रलोभन था जो इन्हें पथ प्रष्ट करने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो, दयानन्द के इस वीर सैनिक ने कालेपानी का दण्ड भुगता, एकान्त कारावास की भीषण यातनाएँ सहन की, पुलिस के दण्डों की मार सही, अपमान के कडवे घूँट पिए परन्तु अपने मार्ग से विचलित न हुआ। इन परीक्षणों में से वह तो कुन्दन वनकर निकला परन्तु निजामशाही की गहरी जडें हिल गई।

हैदरावाद आर्य समाज के सफल ऐतिहासिक धर्मयुद्ध की प्रशस्त भूमिका के मुख्यतम प्रेरक तत्व श्री नरेन्द्र जी जैसे आर्यवीरों का तप, त्याग और विलदान ही था। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद से यही जीवित शहीद उस राज्य में आर्य समाज की नौका का कुशल नाविक वना हुआ है और आर्य समाज की जीवन—ज्योति को अक्षुण्य वनाए रख रहा है। वह वर्षों से लार्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण के प्रधान के रूप में आन्ध्र प्रदेश में तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में आर्य समाज का सफल नेतृत्व करते रहे हैं।

मान्य पण्डित जी हृदय और मिस्तिष्क के विशिष्ट गुणों के मालिक, प्रीढ़ वक्ता और कुशल कार्यकर्त्ता हैं। पंजाब के भाषा स्वातन्त्र्य आन्दोलन और सत्याग्रह यज्ञ के ब्रह्मा पंडित जी ही थे जिसके विशाल और अहिंसात्मक स्वरूप की प्रजा और प्रशासन दोनों ने ही मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उनकी संघठन—शक्ति, कार्य—कुशलता और अनथक परिश्रम—शीलता को हमें सभा के कार्यालय में ही निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्हें देखकर हम उनके सहकर्मी अवाक रह जाते थे। दयानन्द दीक्षा—शताब्दी मथुरा सन् १९६० का प्रवन्ध भार उनके ही कंधों पर रहा था।

हैदरावाद में १९५४ और १९६८ में सार्वदेशिक आयं महा सम्मेलन के दो अधिवेशन हो चुके हैं। दोनों ही पंडित जी की प्रबन्ध-पटुता और उनके प्रभाव के मूर्तिमान रहे।

पण्डित जी ने देश के स्वातन्त्रय संग्राम में भी सिक्तिय भाग लिया था वह कई वार जेल भी गए। हैदरावाद राज्य के भारतीय संघ में विलीनी-करण में उनका मूल्यवान योग रहा। वे हैदराबाद की घारा-सभा के भी सदस्य रहे। इस पर भी आर्य समाज से एक क्षण के लिए भी वियुक्त न हुए और अब तो उनकी चिन्ता और शानदार प्रगतियों का एकमात्र केन्द्रविन्दु आर्य समाज ही है जिसकी सेवा का उन्होंने प्रारम्भ से ही वृत लिया हुआ है।

श्री पण्डित जी का मूक अभिनन्दन सहस्त्रों ही नहीं लाखों हृदय करते हैं। उस अभिनन्दन स्त्रोत में से यहाँ कुछ ही कण कागज पर छित-राए जा सके हैं।

उपाध्यक्ष, सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, वी. ३/४, मन्दिर माल, कृष्ण नगर, दिल्ली

## आन्दोलनों व सम्मेलनों के संचालक

-ओश्मप्रकाश त्यागी

महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदिशत वैदिक धर्म की गहराई में उतरने वाले युक्तियों के द्वारा उसका प्रतिपादन करने वाले तथा उनके ग्रन्थों पर टीका व उसका विवेचन करने वाले महानुभावों की आयं समाज में कमी नहीं है, परन्तु ऐसी विभूतियाँ केवल उंगलियों पर गिनने लायक ही है जिन्होंने महर्षि के सन्देश के प्रचार व प्रसार के लिये अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है और जो उठते-बैठते, खाते-पीते आर्य समाज को प्रगति देकर इसे गौर्वान्वित करने के निमित्त सतत् चिन्तन करते हैं। ऐसे ही इने-गिने व्यक्तियों में माननीय भाई पं. नरेन्द्र जी का स्थान है।

श्री पं. नरेन्द्र जी पैदायशी नेता हैं। कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व करने के वह आदी नहीं। संकट के समय अपने अनुयायिओं को मृत्यु के मुँह में धकेछने के वजाय वह स्वयं उसके छिये आगे बढ़ने में गौरव अनुभव करते हैं।
यही कारण है कि हैदरावाद राज्य की निजामशाही व रजाकार अत्याचार के
सन्मुख उन्होंने सीना तानकर राज्य की जनता को कान्तिकारी जीवन प्रदान
किया था।

श्री पं. नरेन्द्र जी के लिये आयं समाज सर्वोपरिय है। बहुद्या लोग लोभ, भय या अग्य भौतिक प्रलोभनों के समय अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, परन्तु श्री पण्डित जी ने आयं समाज के हित को सदैव अन्य हितों से ऊपर रखा है। अपना परिवार, मित्रवर्ग तथा अन्य संस्थायें उनकी अपनी होते हुए भी उन्हें कभी अपने मार्ग से विचलित न कर सके।

जीवन में स्वच्छता, नियमितता तथा अनुशासन के श्री पण्डित जी पक्षपाती हैं। जिस क्षेत्र व स्थान में श्री पण्डित जी प्रवेश करते हैं वहाँ उत्तमगुण स्वत: दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यही कारण है कि अखिल मारतीय आन्दोलनों व सम्मेलनों के संचालकों के रूप में सदैव सर्व सम्मित से उन्हीं को याद किया जाता रहा है।

व्यवहारिकता श्री पण्डित जी की अपनी निराली विशेषता है। अपनी बात को दूसरों के दिल-दिमाग तक पहुँचाने तथा शत्रु को मित्र बनाने की कला उनकी अपनी है। उनकी व्यवहारिकता के पीछे उनकी विशाल गम्भीरता, विनम्रता तथा मधुरता उनके उत्तमगुण को चार चाँद लगा देते हैं।

श्री पण्डित जी व्यवहार में जितने विनम्र एवं मधुर हैं उतने ही सिद्धान्त पर अडने में कट्टर व दृढ़ हैं। सिद्धान्त भेद होने पर उनका स्व-रूप ही वदल जाता है। इस प्रकार श्री पण्डित जी विनम्रता, मधुरता, कट्टरता व दृढ़ता का साक्षात् समन्वय हैं।

श्री पं. नरेन्द्र जी जैसे महापुरुष का मुझे सदैव प्रेम व सहाय प्राप्त होता रहा है इसे मैं अपना गौरव ही अनुभव करता हूँ।

संसद सदस्य (लोक सभा)

१५, केनिंगलेन,

कर्जनरोड,

नई दिल्ली

## "न्युक्द" एक आवाज

#### −० वमल प्रसाद 'कमल'

्वह आवाज्, होश ने जिसको सुनकर आँखें खोलीं आवाज जोश की लहरें-वह जिसको सुनकर डोलीं उतर कानों से वह आवाज, जो कि दिलों में गरजे आवाज मीत की घाटी-वह जिसको सुनकर लरजे वह आवाज, आत्मा को झकझोरे-जिसकी गुंजन तलवारों के साये में जो करे अभय - मन नर्तन । देश, धर्म के लिये बाँघ ली जिसने सर पर कफनी महाकाल छाया में भी-की टेक न छोडी अपनी। मरघटों में भी वह आवाज जिसने अलख जगाई " नरेन्द्र " वह का रूप लिये-जलती दुनिया में आई। फैली यह आवाज, घरों में, जलते विरानों में, .

देश प्रेम जागा, लाखों अलवेलों म तानों में । इसमें थी मधु की-मादकता तेजी तूफानों की-इस से मिली, अनेक पगों को-दृढ़ता चट्टानों की। आया वह दिन, जव दुनियां ने यह अचरज भी देखा-वनी यही आवाज्-

सुनहली भाग्य नगर कीरेखा।

संपादक 'आन्ध्र प्रदेश' सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हैदरावाद

# हे आर्थ पुत्र तुमको प्रणाम

~हिबनामसिंह 'प्रवासी'

हे आर्य पुत्र तुमको प्रणाम हे आर्य वीर तुमको सलाम।

> इतिहास तुम्हारे पग डग से दक्षिण पथ का है लिखा गया

हो त्याग, तपस्या जीवन में यह जन-जन को है सिखा गया

तेरे डग की चंचलता ने कव जाना कैसा है विराम?

हे आर्य पुत्र तुमको प्रणाम हे आर्य वीर तुमको सलाम।

तेरे हुँकारों से यौवन, अंगडाई ले धहर उठा, तुम ने ललकारा वृद्धों को. तो, यौवन उनमें मुखर उठा।

तेरे हुँकारों, ललकारों से थर्राया, अत्याचारी निजाम हें आर्य पुत्र तुमको प्रणाम हे आर्य वीर तुमको सलाम।

> दुखियों के दुःख को देख, निरख तेरे दृग नम हो जाते हैं पीड़ित को देता हँसी-खुशी गुम उनके कम हो जाते हैं।

'कृष्वन्तो विश्व मार्यम' का सन्देश लिए फिरता रहता है नगर ग्राम हे आर्य पुत्र तुमको प्रणाम हे आर्य वीर तुमको सलाम!

> तुमको न वयस की सीमा भी डरते - डरते छू पाई है वह कोसों दूर खडी तुमसे -वय सरसठ में तरूणाई है।

ऋषि दयानन्द का अलख जगा वेदों के पिलाता अमर जाम हे आर्य पुत्र तुमको प्रणाम-हे आर्य वीर तुमको सलाम।

सह-संपादक 'हिन्दी मिलाप' उदासीन काटेज, हुसैनीअलम, हैदराबाद-आं. प्र.

## सोन्दर्थ एवं कला के उपासक पण्डितजी

-अनिलादेवी 'काव्यतीर्थ'

जीवन में संघर्ष भरे हों, संघर्षों में हो जब प्राण, तव उन प्राणों में होता है, नव-जीवन का निर्माण।

कैलाश के धवल शृंग की नाई एक महान् एवं आदर्श दृश्य के रूप में श्रद्धेय पण्डित जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सिर से पैर तक खादी के धवल वस्त्रों से सज्जित, त्याग, तपस्या की साक्षात् प्रतिभा को देखते ही अन्तरात्मा में स्वाभाविक श्रद्धा के भाव उमड़ने लगते हैं।

अत्यन्त सरल एवं सौम्य प्रकृति पंडित जी अपनी प्रतिभा को लेकर जिधर भी गये आंधी की तरह गये, और आसमान पर छा गये। धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक कोई भी क्षेत्र तो ऐसा नहीं जो आपकी कर्त्तंव्य-परायणता से वंचित रहा हो। दक्षिण प्रदेश के कोने-कोने में पंडित जी की सेवा प्रतिध्विन गूँज रही है।

हैदरावाद के अतीत पर आंख उठाकर देखते हैं, तो रोमांच हो आता
है। कितने भीषण संकट एवं संघर्षों से लडते-भिडते आयों ने अपने मार्ग
को प्रशस्त किया है। पंडित जी उन महान् आत्माओं में से हैं, जिन्होंने
स्वयं असीम यातना को सहा है। कभी कठोर सश्रम कारावास में हैं, कभी
आहत होकर अस्पताल में पड़े हैं। कभी प्रतिवन्ध लगने पर भी भाषणों की
झडी लगा रहे हैं, कभी राष्ट्रभाषा के प्रचार में लगे हैं। कहीं शुद्धि का
सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, कहीं गोवध को अवैध घोषित करने की योजना
बना रहे हें। कहीं किसी जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, और कहीं राजनीति
के प्रांगण में अपने खोर दिखा रहे हैं। कितना अद्भृत व्यक्तित्व है!

मानव मात्र से स्नेह तथा उसकी सेवा को ही जीवन का उद्देश वना कर पंडित जी कार्यभार वहन किये जा रहे हैं। वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति के लिए पंडित जी अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी अविराम किया-शील रहते हैं। संसार की कोई शक्ति इन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती न केवल आर्यजगत् में अपितु राजनीति में भी आपका अपना विशिष्ट स्थान है।

गत निर्वाचन के समय भोपाल में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए धुआंधार भाषण दिये जा रहे हैं। अनेक स्थानों पर बोलते- बोलते छाती में दर्द होने लगा। खून के बमन शुरू हो गये, परन्तु यह तो पंडित जी के बाणी का प्रभाव है, जो रुकने का नाम भी नहीं लेता। बोलते हैं, तब ऐसा लगता है, मानो जनता में नशा चढ़ा। विशाल जनसमूह के साथ इस तरह खिलवाड करते हैं, जैसे हवा डालियों को हिलाती, पत्तों से खेलती और फूलों में एक सिहर उत्पन्न कर, एक प्राण फूँककर चली जाती है।

एक वार लोकसभा और विधान सभा की टिकिट मिलने पर भी स्वयं न रखकर औरों को दे दी। लोगों ने तो टिकट के लिए अनेक प्रयत्न किये, दिल्ली तक दौड लगाई, और यह पंडित जी हैं, जिन्हें कोई स्पृहा नहीं। हाई कमांड ने आदेश दिया कि अपको विधान सभा की सदस्यता वनाये रखना है, तथापि आपने नम्रतापूर्वक निषेध कर दिया। इस प्रकार इन्हें जनमत की अपेक्षा नहीं जनमत को उनकी आवश्यकता है।

वैसे पंडित जी की गुणगाथा को सुनने का अवसर तो समय-समय पर मिल ही जाता था परन्तु दर्शनों का पुण्य लाभ तो दिसम्बर सन् ६५ में हैदराबाद आर्य प्रतिनिधि सभा की रजत जयन्ती के अवसर पर ही हुआ। वड़े से वड़ा और छोटे से छोटा कार्य भी पंडित जी स्वयं वहन कर रहे थे। कितने महान् और कितने निराभिमानी! विशाल जन-समूह में कहीं-कहीं से ऐसे भी शब्द कुछ सुनायी पड़ रहे थे, यह आर्य समाज का उत्सव नहीं, यह तो "नरेन्द्र-मेला" है।

प्राय: यह कहा जाता है कि आर्य समाज के उत्सवों पर कला के नाम को हरा पत्ता भी नहीं होता परन्तु जिन्होंने हैदरावाद में आर्य समाज के उत्सव देखे हैं उन्हें ज्ञात होगा कि कितनी सुन्दर सजावट की जाती है। रजत-जयन्ती होने वाली थी, उसके अगले दिन मैं एक ओर कुछ महिलाओं से वार्तालाप कर रही थी, वहीं मैंने देखा कि पंडित जो कितनी तन्मयता और लगन से मंच का श्रृंगार कर रहे थे। यहाँ तक कि किसी कर्मचारी से उन्होंने कहा कि "कौन से रंग का फूल और कली कहाँ लगेगी वह मुझे पूछ कर लगाना।" इससे प्रतीत होता है कि पंडित जी केवल कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं सींदर्य एवं कला के उपासक भी हैं।

पंडित जी दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहीर में मेरे पतिदेव पं. जानेन्द्र जी सिद्धान्त भूषण जो हैंदराबाद सत्याग्रह के समय सप्तम सर्वाधिकारी ये उनके सहाध्यायी रह चुके हैं। स्व. स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी गर्व के साथ कहा करते थे: 'मेरे शिष्यों में यश की दृष्टि से प्रथम स्थान ''नरेन्द्र'' का है।'

बंबई (महाराष्ट्र)

### ज्ञान-ज्योति जगानेवाले

#### -श्रीमती लक्ष्मीदेवी

नवयुवक हृदय सम्राट श्री पं. नरेन्द्रजी ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, कार्य-शीलता, संलग्नता, आत्मविश्वास से हैदराबाद प्रदेश में जो ज्ञान-ज्योति जगाई है, वह कभी बुझ नहीं सकती है।

महाँच दयानन्द के चरण दक्षिण प्रदेश में न पहुँच सके, इसलिए कई चर्षों तक वहाँ पर आयं समाज की प्रगति हकी रही। परन्तु पं. नरेन्द्रजी ने इस कमी को अनुभव किया, और दक्षिण प्रदेशों में आयं समाज के प्रचार कार्य में सतत प्रयत्नशील हैं। अपनी आधु के ५० वर्ष आपने महाँच के

उद्देश्यों को पूर्ण करने में और मनुष्य जाति को मानवता का पाठ पढ़ाने में व्यतीत कर दिये। यदि आपको दक्षिण भारत का प्राण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

रात-दिन परिश्रम करने पर भी आप श्रान्तकलान्त नहीं होते हैं। आपका कार्य क्षेत्र सीमित या संकुचित नहीं है अपितु विस्तृत है। आप प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हैदराबाद आपकी सेवाओं को कभी भूल नहीं सकता। आप केवल आर्य समाजी कार्यकर्ता ही नहीं हैं, कांग्रेस के कार्य-क्षेत्र में भी आपका सर्वमान्य प्रमुख स्थान है। भारत के सभी बड़े-बड़े स्थानों में जहाँ निर्वाचन हुआ, कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों को भी कुछ सफलता अवश्य मिली, परन्तु हैदराबाद में जहाँ कांग्रेस निर्वाचन समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्रजी रहे, समस्त सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई।

आपने एक कुशल शिल्पी की भांति समाज को कांट-छांट कर उसकी एक नवीन रूप प्रदान किया है। आपने अपनी निस्वार्थ सेवाओं, पूर्ण ब्रह्म-चर्य, आदर्श चरित्र, त्याग और तप के द्वारा हिन्दु जाित के सामने यह आदर्श रखा है, कि हम अपने अतीत गौरव की किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, और किस तन्मयता से देश के पुनर्निर्माण में अपना जीवन अपित कर सकते हैं, ''जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्यच, स जातो येन जातेन याित वेशः समुन्नतिम्।'' इस संसार में अनेकों प्राणि जीवन को धारण करते हैं। और अपनी जीवन लीलाओं को समाप्त कर इस संसार से विदा हो जाते हैं। परन्तु जीवन वही जीवन है, जो अपने देश, जाित, समाज और कुल को उज्जवल कर सकें।

आप जैसे कर्मठ वीरों की ही भारत की आवश्यकता है। अमी आर्य समाज आपकी सेवाओं से तृष्त नहीं हुआ है, आप जैसे कियाशील महापुरुष ही महित के उद्देश्य को पुरा कर सकते हैं।

गुनकुल हाथरस, (उत्तर प्रदेश)

## आर्यवीर नरेन्द्रजी

### -श्रीमती सीता युद्धवीर

१९४९ में हैदरावाद आयो। इसी वर्ष १६ नवम्बर को यहाँ से मिलाप निकलना आरम्भ हुवा। पंडित नरेन्द्रजी से प्रथम बार यहीं भेंट हुयी जब आप आर्य समाज मन्दिर में रहते थे। इतने सीधे-साधे, सरल स्वभाव के मनुष्य को देखकर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने इतने बड़े बिलदान दिये हैं। आर्य समाज से हटकर यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य पंडितजी ने पोलिस ऐक्शन से पहले और बाद किए हैं उनको आज के कांग्रेसी नेताओं को याद दिलाने वाली वात है। उनके आदर्श को सामने रखना चाहिये। आर्य समाज के ऐसे नेताओं के बिलदान से ही हैदरावाद में कांग्रेस की वुनियाद मजबूत हो सकी। यही लोग जो आर्य समाज में थे कांग्रेस में भी काम करते रहे।

पंडित नरेन्द्रजी जैसे लोग तो आजकल खोजने पर भी न मिलेंगे। दुनिया का काम करें और अपने लिये कुछ न सवारें, ऐसे लोग तो इस संसार में विलें ही मिलेंगे। पंडितजी की अखिल भारतीय नेताओं में गणना होती है। एक कर्मठ आर्यवीर हैं। उनके काम की घुन को देखकर दु:ख भी होता है कि न खाने का होश और न आराम की चिन्ता। ऐसे समाज सेवा में लगे हुए व्यक्तियों के लिए आर्य समाज को इस प्रकार का प्रवन्ध करना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य भी वना रहे और आयु भी दीर्घ हो। दूसरे मठ-मंदिरों में वहाँ के महन्तों एवं कार्यकर्ताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ रहती हैं किन्तु आर्य समाज में इसकी कमी रहती है।

पंडित नरेन्द्रजी ने जो कार्य हैदराबाद, समस्त भारत और मोरिशस में किए हैं इसके लिए सदियों तक याद रहेंगे। समाज के इतिहास का नरेन्द्रजी एक स्थाई एवं अमिट अंग बन चुके हैं।

'मिलाप' हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

### सेनापति सरदार

#### -पं. मदनमोहन विद्यासागर

जैसे विश्वब्रह्माण्ड में हमारा पृथ्वीलोक एक छोटा-सा जगत् है, वैसे ही भारतीय जगती में आर्य समाज जगत् है। आज इस आर्य समाज 'बहु-श्रुत' एक नाम है, 'बहु चिंचत' नहीं। वह नाम है, 'पण्डित नरेन्द्र'। भारत भर की आर्य समाजों में इस समय जो नाम प्रायः आर्य सभासदों में बोले-सुने जाते हैं, उनमें, 'पण्डित नरेन्द्र' यह नाम भी है।

मैंने पहले यह नाम सन् १९३८ या सन् १९३९ में सुना था। उस समय हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह चलायें जाने की बात हो रहो थी। निजाम राज्य के जनविरोधी कार्यों की चर्चा आने पर प्रायः निजाम राज्य के काला-पानी अर्थात् 'मनानूर' में नजर बन्द पण्डित नरेन्द्र का नाम बार बार आता था। उसी समय उनके साथ 'आर्य युवक हृदय सम्राट' शब्द प्रयोग भी रूढ़ होने लगा था।

उसके पश्चात् वरंगल (तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश) आर्यसमाज के वार्षिक उत्सव पर प्रथम वार उन्हें देखा। वह छोटा सा कद, सामान्य सा चेहरा, उस समय की प्रशंसित राष्ट्रीय वेशभूषा पर ओज भरी वाणी और देख समझ लेने वाली आंखें।

धीरे-धीरे पता चला कि क्यों यह नाटे सा कद का व्यक्ति उस सम्य निजाम स्टेट में भयानक चर्ची का विषय बना हुआ है। जहाँ कई व्यक्तियों के समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के पीछे उनका उच्च कुल या धन या विधी कारण होते हैं या फिर सरकार द्वारा समिथित किसी 'दल' का समर्थन होती है, वहाँ पण्डित नरेन्द्र के पीछे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी निजाम स्टेट में जिधर आओ, जिस क्षेत्र में जाओ, पण्डितजी का नाम प्रमुखता से बोला सुना जाता था। यह स्थिति उन्होंने प्राप्त की थी, महज त्याग, तपस्या, सूझवूझ युक्त समझदारी और अपनी कार्य करने की अद्भूत क्षमता के कारण।

निजाम की रियासत मुख्यत: दक्षिण भारत के आन्ध्र भाग के तेंलुगू भाषी तथा कन्नड व मराठी भाषी हिन्दुजनों की मुस्लिम शासक द्वारा अधिकृत व शासित रियासत थी। राज्य के सब अधिकार प्राय: मुस्लिमों के हाथ में थे, जो सामान्य प्रजा के अधिकारों का हनन करते थे, मत परिवर्तन करके इस रियासत को विशुद्ध मुस्लिम क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखते थे। सामान्य प्रजा शासक वर्ग के अत्याचारों से बुरी तरह पीड़ित थी। धार्मिक राज- मैतिक व सामाजिक तथा वाक-स्वातन्त्र्य नहीं था। इतना ही नहीं हिन्दु ओहदेदार व बड़े-बड़े जमींदार तुर्की टोपी पहनना गौरव समझते थे।

उस समय आर्य समाज ने यहाँ वेद धर्म का प्रचार कार्य प्रारम्भ किया जिससे जनता जागृत हो गई और शासकों के शब्दों में 'राज विद्रोह' तथा ऐतिहासिकों की दृष्टि में 'जन कान्ति' की आग लग गई।

इनका प्रमुख संचालन या इसे फैलाने का मुख्य कार्य अमरजीवी वंशी भाई वकील के परिवार को है, जिनके छोटे भाई श्यामलाल इस आग की भेंट ही चढ़ गये। श्री बंशी भाई के परिवार का मतलव उनके रक्त सम्विन्धयों से ही नहीं है, यह उस मित्र मण्डली या 'आयी की सेना' या 'दयानन्द के वीर सैनिकों' का नाम है, जो तन-मन-धन की आग से धर्म का प्रचार कर, पीडित-प्रस्त सोतों को जगा रहे थे। उसी बीर सेना के एक सेना-पति 'पण्डित नरेन्द्र हैं': जिन्हें उन दिनों 'आर्य युवक हृदय सम्राट' नाम से पुकारा जाता था। निजाम रियासत को पीडित शोषण से निकाल राजनैतिक स्वातन्त्र्य का मार्ग दिखाने वाले 'दयानन्द की टोली' के एक सरदार पण्डित नरेन्द्र हैं। हुकुमत के दमनचक में पीस जाते संत्रस्त मानवों को भय से निकालने में पण्डित नरेन्द्र की जोशीली वक्ताओं और निर्भय आचरण ने बहुत बड़ा काम किया है। वर्तमान शासक जिस वर्ग की खुशामद कर अपनी गद्दीयाँ जमाये रखना चाहता है, वंशीभाई वकील और पण्डित नरेन्द्र के नेतृत्व में उस समय यहाँ की जनता उसी शासक वर्ग का वैधानिक विरोध कर अपना अस्तित्व स्थिर रखने का संघर्ष कर रही थी। वस्तुतः उस समय जनता का मनोवल भयानक दमन के बावजूद कायम रखने में पण्डित नरेन्द्र का बहुत बड़ा हाथ है। आपने उसके लिये जेल की यातनायें सहीं, लाठियाँ खाईं, गृहस्थ जीवन से भी अपने को वित्रवत रखा। गुलवर्गा में शासक वर्ग ने इस जन आन्दोलन की टाँग ही तोड़ देने का निश्चय कर पण्डित नरेन्द्र की टांगों पर जालिमाना प्रहार किया। शासन पण्डित नरेन्द्र की गित को रोकना चाहता था, परन्तु गित 'प्रगित' में परिवर्तित हो गई, उन प्रहारों ने, मैं सोंचता हूँ उनकी चाल को काटने के स्थान पर तीव्रता दे दी।

और आज पण्डित नरेन्द्र अखिल आयं जगत् में सबसे ज्यादा जातिमान प्रमुख व्यक्ति हैं। उनमें हाथ में लिये कार्य को संचालित करने की अदम्य शक्ति है, अत्यन्त उत्साह है। उनमें संगठन करने की अद्भुत योग्यता है। १९७७ में सम्पन्न किये जाने वाले 'आर्य महासम्मेलन' के वे संयोजक हैं, यह बड़े भारी उत्तरदायित्व का काम है।

प्रेम मन्दिर, नारायणगुड़ा, हैदरावाद (आंध्र प्रदेश)

## आला पाथे के मुकारिंश

#### -डा. सय्यद मोहिउद्दीन कादरीजीर

पं. नरेन्द्रजी हैदरावाद के उन वडे लोगों में से हैं जिन्होंने इस मुल्क की सियासी व समाजी व कलचरल तारीक के वनाने में अजीमुशान खिदमात अंजाम दीं। सियासी बेदारी और तहेजीवी विरसे की हिफाजत की अलम- चरदारी के लिए उन्होंने मुल्क के नवजवानों में एक ऐसी तड़प और जिन्दगी पैदा कर दी जो इनके नाम और काम को हमेशा जिन्दा रखेगी।

वह शुरू ही से तरक्षिािपजीर और शुगुफ्ता रूजहानात के हामिल रहे हैं और एक ऐसे दौर में भी अपनी जद्दोजेहद जारी रखी जबिक इनकी कदरों मंजिलित की कोई तवको न थी। वह कदरदानी और शोहरत के लिये काम नहीं करते बल्कि महज काम की खातीर और अवामी बहबुदि के जज़बे के तहत मसरूफे अमल रहे हैं।

पं. नरेन्द्रजी एक आलापाये के मुक्रिंर भी हैं और हैदराबाद में वहादुरयारजंग के वाद अगर किसी की उर्दू सक्रीरें मक्ष्वूलेआम समझी गयीं वह नरेन्द्रजी ही हैं। इनको उर्दू अदब और खिताबत व बलागृत पर उन्नूर हासिल है और वह इस जवान को हिन्दु-मुस्लिम कलचर का एक मुश्तिरका विरसा समझते रहे हैं। हैदराबाद ने अपने बड़े आदिमयों की खातिर खा कद्र नहीं की। हालात की तबिदली के बाद तबको है कि इसकी यह खामी भी दूर हो जायगी।

संस्थापक, इदारये अद्यवियाते उर्दू हैदराबाद.

## बढाये कद्म आपने फातहाना

नरेन्द्र आपका सुनता रहा हूँ

-सतीशचन्द्र अस्थाना 'शवाव'

रहा आके जबसे दयारे दकन में। य अलकाज़े दीगर वह एक फूल है तू महक जिसकी फैली है सारे चमन में। हमारी रिहाई की थी फिक तुझकी के जकडे पड़े थे निजामें कोहन में। सजायें मिलीं एक से एक बढ़कर रहे जाके तुम दो वरस अंडमन में। है कारनामा तुम्हारा सियासी कहीं इससे बढ़कर हैं ख़िदमाते दिनी। लकव जो है पंडित का वतला रहा है किया कस्वे इल्म आपने फाजिलाना। किया कैसे हिन्दी का प्रचार तूने बना पहले तीरे सितम का निशाना। जो देखा, सुना और समझा तो पाया ख्यालात हैं आपके बागियाना। बहुत से खुयूद ऐसे हैं हिन्दुओं में के हंसते रहे हम पर अहले जमाना। कछुत और अछुत अव भी हममें मिलेंगे अरे शर्मनाक इस कदर है फ़साना।

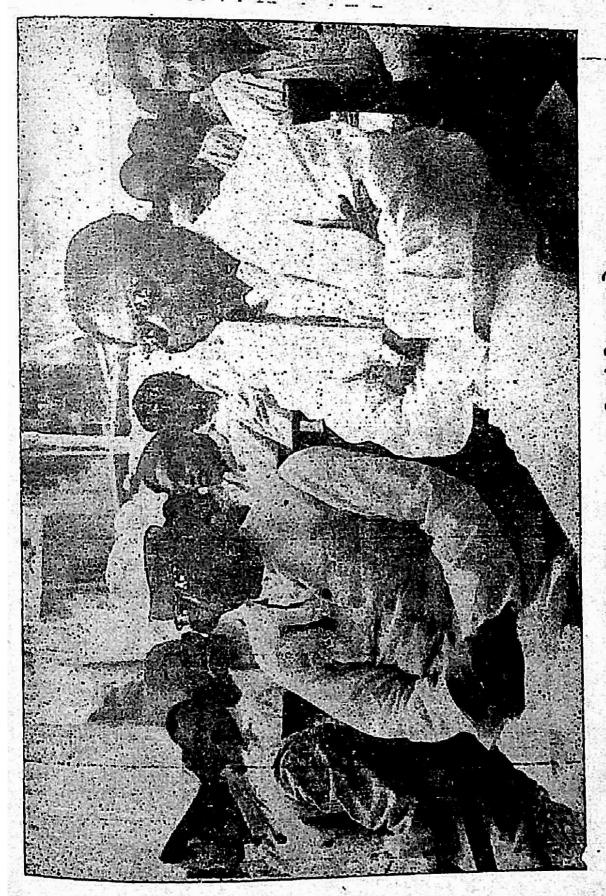

पं नरेन्द्र जी कांग्रेसाध्यक्ष स्व. डी संजीवय्या के साथ।



श्री शफी खुरैशी स्व. डॉ. बी. रामिकशन राव, अपे वासुदेव जी नाईक के पं नरेख़ जी,

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खराबी की इसलाह करता चला जा
तेरा साथ देने लगा है जमाना।
दयानन्द के वीर सैनिक बनेंगे
बढाये कदम आपने फातेहाना।
दोआ है के रास आये रफतारे दौराँ
रहे शमें जू तेरे दमसें फिरोज़ा

बशीर वाग्, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

### नवयुवक हद्य समाट

–हरिलाल वाघरे

समाज का यह कर्त्तव्य है कि जो व्यक्ति लगन से उसकी सेवा करता है उसके जीवन से आगे आने वाले मनुष्यों के लिये कुछ स्मृतियाँ लेखों के स्वरूप में प्रकाशित करके रख दें कि जिससे आगे आने वाले, संतानों अथवा युवकों का जीवन बने और उस आदर्श पर चलकर न केवल अपनी प्रगति करें अपितु समाज को प्रगति की ओर ले जावें। पं. नरेन्द्रजी का जीवन भी हमको यही मार्गदर्शन कराता है।

पं. नरेन्द्रजी का मुझसे घनिष्ठ सम्बन्ध आधी शताब्दी का है। यह अच्छे और प्रगतिशील कायस्थ परिवार से हैं और बड़े ही लगन के। जैसा कि आज से पचास वर्ष पहले समाज का हाल था और जैसे उस समय की समाज की स्थित थी उसको ध्यान में रखें तो आज जो पंडितजी को हम पाते हैं उसकी कल्पना नहीं हो सकती। गुरुदत्त भवन में वैदिक शिक्षा गृहण

करने लगे। यदि वह यहाँ के सामाजिक बन्धनों में फंसे रहते तो वह अधिक से अधिक एक प्रगतिशील वकील या डाक्टर होते या विद्या ग्रहण करने किसी जगह ऊँची जगह पहुँचकर वर्षों पहले वजीफे पर रिटायर होते और समाज उनको भूल भी जाता जैसे मनुष्य जीवन में होता आया है। पर उनमें समाज सेवा की लगन ऐसी थी कि वह पारिवारिक बन्धनों से निकलकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और लाहौर में वैदिक विद्या ग्रहण करने गए। वहाँ उनका सम्पर्क महात्मा हंसराज जी, आचार्य रामदेव जी एवं कर्मनिष्ठ आर्य समाजी विद्वानों से हुआ और उनके जीवन की ज्योति जाग उठी।

लाहीर से जब लौटे तो उनके जीवन में वड़ा भारी परिवंतन हो चुका या और वह पारिवारिक जातियता के वन्धनों से निवंत होकर मानव समाज के हो चुके थे। हैदरावाद में वार्षिस आने के बाद से जो-जो कार्य उन्होंने किया है उसमें उनके मानव समाज के प्रति प्रेम और सेवा की लगन की झलकियाँ उनके जीवन में मिलती हैं।

पंडित जी में संगठन शिक्त बहुत है जिसके कारण आर्य समाज में वड़ी प्रगति हुई। इनकी समाज सेवा और संगठन शिक्त का दक्षिण के नव-युवकों पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि नवयुवक उनके इशारे पर इकट्ठे हो जाते और आन्दोलन करते। इसी कारण वह नवयुवक हृदय सम्राट कह लाने लगे और इसी नाम से जिस सभा में वह जाते उनका स्वागत होता था।

जब रजाकारों के अत्याचार उस समय की छोटे विचारों वाले राज्य अधिकारियों की पालिसी से हैदराबाद राज्य में असन्तुष्ठ फैला तो उससे निपटने के लिये महात्मा गाँधी के बताये हुवे हथियार का प्रयोग आर्य समाज ने और कांग्रेस ने किया। पंडित जी ने भारतवर्ष का ध्रमण करके जो सत्याग्रह का प्रबन्ध किया वह चिरस्मणीय रहेगा। भारत के हर प्रांत से सैंकडों-हजारों की संख्या में लोग आकर पूरी शान्तता के साथ सत्याग्रह किया। यह मानना पड़ेगा कि पंडित जी ने आर्य समाज के द्वारा पूरे हैद-राबाद के राज्य में जागृति उत्पन्न की और यहाँ के नागरिकों में एकता की भावना कार्यान्वित हुई। हमारी भारत सरकार को पुलिस ऐक्शन के लिये तैयार होना पड़ा। कांग्रेस के ध्येय को आगे बढ़ाने में पंडित जी का भी बड़ा योगदान है।

पुलिस कार्यवाही के बाद भी पंडित जी का योगदान राजनीति के क्षेत्र में काफी रहा जिसे भुलाया नहीं जा सकता कि जिसके कारण आर्य समाज के कार्य को अवश्य धक्का लगा ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि पंडित जी तो सुरक्षित रहे क्योंकि उनमें त्याग की भावना कूट-कूटकर भरी थी पर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में से जो राजनीति के चक्कर में फंसे उनमें से अधिक-तर स्वार्थता के चक्कर में गये और सत्ता प्राप्त करने के पीछे पड़ गये जिससे आर्य समाज के कार्य को बड़ी हानि पहुँची ऐसा मेरा विश्वास है। पंडितजी पर मोह और सत्ता का जादू न चल पाया क्योंकि उनका जीवन त्यागमय था। एक समय जब उनको विधान सभा का टिकट मिला तो वह अपने से योग्य के हित में त्याग दिये।

आज भी फिर से पण्डित जी आर्य समाज के कार्य में अधिक समय देने लगे हैं विल्क पूरा समय उसी कार्य में लगा रहे हैं। १९७५ में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की शताब्दी (आर्य समाज स्थापना शताब्दी) मनाने जा रहे हैं। पण्डित जी पूरा समय इसमें लगा रहे हैं। इस लगन से लाभ उठाकर समाज को चाहिय कि उनको फिर से समाज के कार्य में खींच लें ताकि मानव जीवन में जो शीथलता आ गई है फिर से जाग उठे।

ऐडवोकेट हिमायत नगर, हैदरावाद (आंध्र प्रदेश)

# क्रान्तिकारी जीवन

### (कायस्थ समाज से आर्य समाज तक)

-गुरुचरणदास सक्सेना

हैदरावाद के भूतपूर्व राज्य में कायस्थ वहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। दो-ढ़ाई सी वर्ष पहले यह लोग उत्तर भारत से दक्षिणांचल आये।

चित्रगुप्त वंशी वारह भाइयों मैं यहाँ माथुरों की संख्या अधिक है।
सक्सेना दूसरे नम्बर पर आते हैं। श्रीवास्तव, भटनागर, अस्थाना, गौड,
निगम आदि इनसे कम संख्या में हैं। आन्ध्र की राजधानी में इस समय
इनकी कुळ-संख्या सात हजार के लगभग है। सरकारी पदों पर इनको मानसम्मान मिलता रहा। अपनी विद्वत्ता, चतुरता एवं कार्यकुशलता के कारण
राज्य के शासकों के ये सदैव विश्वासपात्र वने रहे और इनकी योग्यता से
बहुत लाभ पहुँचे। सरकारी दरबारी भाषा, फारसी, उर्दू में इस जािं
को दक्षता प्राप्त रही।

अाज से (८५) वर्ष पूर्व १८८८ के प्रारम्भ मास जनवरी में कायस्थ महासभा की स्थापना हुई। राजा राजमान, राजा शिवराज धर्मवंत इसके संरक्षक एवं प्रथम अध्यक्ष थे। माथुरों का यह श्रेष्ठ घराना 'मालवालों' के नाम से प्रसिद्ध है। वे वडे दानी-धर्मात्मा राजा थे। हैदरावाद के राज्य के कायस्थ समाज को संगठित करने में महासभा के अतिरिक्त आगे चलकर कायस्थ असोसिएशन, कायस्थ कलव एवं यंगमेन्स कायस्थ यूनियन कई वर्ष तक काम करते रहे। अव आन्ध्र प्रदेश कायस्थ सभा काम कर रही है।

हैदराबाद राज्य के आर्य समाज में राय कुंवर वहादुर और लाला गयाप्रसाद मुख्य स्थान रखते हैं। समाज के प्रारंभिक काल में जो कार्य इन्होंने किए उससे समस्त हिन्दू जाित को वल मिला। रायकुंवर वहादुर के प्रयत्नों से ही निजाम की सरकारी सेना में समानता के आधार पर दिलत लोग भतीं किये जाने लगे। लाला गयाप्रसादजी ने इन्फलुएन्जा व प्लेग की भयंकर बाढ़ को रोकने में जिस साहस से काम किया तथा पीडितों की सहायता की उसको लोग आज तक याद करते हैं। ये दोनों कायस्थ श्रीवास्तव थे। कायस्थ विरादरी में आयंसमाज को परिचित कराने में मुन्ती भैरवप्रसादजी (सक्सेना) एवं उनके परिवार ने बहुत काम किया। लाला लिलताप्रसादजी एवं कैप्टन सूर्यप्रतापजी श्रीवास्तव ने भी आयंसमाज की श्रद्धा पूर्वक सेवा की। श्री पं. नरेन्द्रजी ने तो आयं समाज को अपना जीवन ही अपंण कर दिया। उनकी सेवायें खुळी पुस्तक के समान समस्त देश के आगे रखी हैं जिसको हर कोई पढ़ सकता है।

श्री पं. नरेन्द्रजी के पिता राय केशवप्रसादजी "शम्भूराजा" के नाम से विरादरी में प्रसिद्ध थे। इनके दादा का नाम राय कानचन्द, प्रिपता का नाम राय रंजनलाल था। यह परिवार महुशम्सावाद से आया। माता गुणवन्ती देवी, राय बंसीधरजी की सुपुत्री थीं। वंशीधरजी के पिता राय सुन्दरलाल मद्रास के रईस नवाव वालाजाह की शादी खाने के मोहतिमम थे। यह परिवार मुज्जफ़र नगर से आया। केशव प्रसादजी एवं गुणवन्ती देवी दोनों पति-पत्नि कट्टर सनातनी थे। साधु स्वभाव रखने वाले धर्मात्मा थे। इस परिवार को जागीर पेंशन मिलती थी। नरेन्द्रजी के दो भाई ये और चार वहनें। बडे भाई राजेंद्रप्रसादजी निजाम प्राइवेट स्टेट (सर्फ़ें खास) के कोर्ट आफ वार्डज में लेखाकार थे। छोटे भाई योगेंद्र प्रसाद जिसको प्यार से घर वाले "मुन्क़ी" कहते थे दस वर्ष की अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गये। चतुरदेवी, कृष्णादेवी, विष्णुदेवी, बसतीदेवी तथा हरदेवी पाँचों वड़ी बहनों में अब केवल सबसे छोटी जीवित हैं। निजाम राज्य में आर्य समाज के इस्लाहात आन्दोलन की सफ्लता के पश्चात जो विधान सभा बनी उसमें कृष्णादेवीजी के पति राय रामचन्द्र संहाय एडवोकेट, करीमनगर क्षेत्र से बहुमत से सदस्य चुनकर आये। राज्य के कायस्थों में प्रथम एम.एल.ए. थे।

श्री पं. नरेन्द्रजी, की प्रारम्भिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला तत्पश्चात् धर्मवन्त हाईस्कूल में हुई। अपने साथी विद्यार्थियों में नरेन्द्रजी पढ़ने-लिखने में, खेल-कूद में और धूम शरारतों में आगे ही रहे। वचपन से स्वभाव मृदुल तथा कोमल है, किन्तु कर्त्तंच्य पालन एवं धर्मपरायण की बात आ जाती है तो कठोर वन जाते हैं। आप पर अपने मामा राय ठाकुर प्रसादजी का बहुत प्रभाव पडा जो वैदिक सिद्धान्तों के प्रति गहरी आस्था रखते थे। टेम्प्रेससलीगादि समाज सुधार के कार्यों में भाग लिया करते थे। उर्दू, फ़ारसी के विद्वान थे और अच्छे कवि भी। उपनाम "नज्म" था। प्रधान मंत्री, महाराजा किशन प्रसाद यमोनुसलतनत के पेशकारी स्टेट के मंत्री थे। नरेन्द्रजी अपनी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त उर्द्, फारसी के अच्छे ज्ञाता है। भगवान के घर से निष्काम समाज सेवा व त्याग का आदर्श जीवन लिखालाये हैं। अल्पायु, से ही आप काम में लग गये। अपनी वस्ती में राजा राय-रायां की देवडी के निकट जगदीश सभा के नाम से एक अच्छा पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किया था। जिससे सभी वर्ग लाभ उठाते रहे। उसके वार्षिकोत्सव शानदार होते थे। जगदीश सभा की स्थापना का समय वही था, जब हैदरावाद राज्य में आंध्र महा सभा काम कर रही थी और आंध्र पितामह माडपति हनुमंतरावजी का "लायन्नेरी मूमेन्ट" राज्य के तेलंगाना मराठवाडा तथा कर्नाटक क्षेत्रों में चल पडा था। जन जागृति में बहुत काम आयी। कायस्थ यूनियन में भी एक पुस्तकालम एवं वाचनालय की स्थापना की गई थी।

आर्य समाज में अने से पूर्व पं. नरेन्द्रजी राय नरेन्द्र प्रसाद सक्सेना के नाम से जाने जाते थे। १९२६ में नरेन्द्रजी ने यंगमेन्स सक्सेना यूनियन की स्थापना की पर कुछ ही दिनों में कायस्थ समाज के वारह भाइयों की संगठित करने एवं समय के अनुसार सुधार के हेतु यंगमेन्स कायस्थ यूनियन नाम दिया गया। इसके प्रथम मंत्री नरेन्द्रजी ही सर्वसम्मित से चुने गये। कायस्य यूनियन के द्वारा साप्ताहिक "युवा विचार" गोष्ठियों का आयोजि किया जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर वाद-विवार होते थे। एक वालन्टियरकोर तथा व्यायमज्ञाला भी स्थापित किया गया वालन्टियरकोर आगे जाकर "श्री चित्रगुप्त रोवसं टूप" के नाम से स्कार्जीय का अंग वन गया जो कई वर्षों तक काम करता रहा। कायस्थ यूनियन की ओर से स्थापित श्री शक्ति कन्या पाठजाला अब तक चलती है। कायस्थ समाज में चित्रगुप्त वंशी वारह भाइयों में परस्पर रोटी व्यवहार था न वेर्ट व्यवहार। प्रोफेसर कृष्णचंद्र राय सक्सेना ने जो उस्मानिया विविधालय में इतिहास पढ़ाते थे, राजा प्रतापगीरजी की कोठी में

"कच्चाडिनर" का आयोजन कर आपस में लान-पान के कम को चलाया। इसी प्रकार सक्सेनाजी ने माथुर घराने में अपना विवाह करके बेटी व्यवहार की प्रथा आरम्भ कर दी। आप खादी धारी थे और कांग्रेस के समर्थक। अपने निवास स्थान "रिषिकेश" में कायस्थों की सभा किया करते थे। कायस्थ सभा के मंत्री रहे और इन्हीं के प्रयत्नों से हैदरावाद में अखिल भार-तीय कायस्थ महासभा का ३८ वाँ अधिवेशन हो सका जिसके अध्यक्ष संतोष (कलकत्ता) के महाराजा मनमथनारांयण चौधरी चुने गये थे। इस अधि-वेशन की विशेषता यह थी कि इसका आरंभ राष्ट्रीय गीत 'वन्देमातरम्" से किया गया। "वन्देमातरम्" पर राज्य में रोक लगा दी गई थी। किसी सभा या सुसाइटी में इसका पहले चलन न था हिन्दू विद्यार्थियों ने "वन्दे-मातरम्" के लिए कई दिनों तक आन्दोलन चलाया। पं. न्रेन्द्रजी इस आन्दोलन के साथ थे। आर्य समाज में काम कर रहे थे। राज्य के वायु-मंडल में उनका नाम गूँज रहा था। नरेन्द्रजी ने कायस्थ समाज सुधार के कार्यों में समय समय पर पूरा सहयोग दिया। १९३४ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित होकर चित्र-गुप्त वंशी बारह भाइयों के परस्पर संगठन को दृढ़कर समस्त हिन्दू समाज के धारे में मिला-देने की बात कही। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष डा. सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव थे जो पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं उद्योग विभाग के मंत्री थे और वाद में वायसराय एक्जोक्यूटिव कौंसल के सदस्य रह चुके थे।

१९४३ में अखिल भारतीय कायस्य महासभा का अधिवेशन लखनऊ के कैसरवाग में हुवा। इसके अध्यक्ष हैदराबाद के निर्माण मंत्री राजा धरमकरण (माथुर) थे। इस अवसर पर जब निजाम को धन्यवाद देने का प्रस्ताव राजा साहब के किसी सम्बन्धो हैदराबादी प्रतिनिधि की ओर से रखा गया तो उत्तर प्रदेश आदि कई प्रान्तों के कई प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और बताया कि निजाम शासन ने पं. नरेन्द्रजी पर कैसे कैसे अत्याचार किये और सभी हिन्दुओं को वहाँ किस प्रकार सताया जाता है।

नरेन्द्रजी ने अपनी ओर से कायस्थ समाज के किये दो चाँदी के पदक रखे थे जो यंगमेन्स कायस्थ यूनियन के वार्षिक उत्सव में दिये जाते थे। राय मुरलीधर, राजा फ्तह नवाजवत के नाम का पदक वाद-विवाद प्रति-योगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को और दूसरा पदक राजा महबूब राज के नाम पर औद्योगिक कला में प्रथम आने वाली महिला को दिया जाता था। राजा महबूबराज सक्सेना कायस्थ थे। लगभग ५० वर्ष पूर्व उन्होंने अपने निवास स्थान बंसीराजा देवडी में (Handloom) का एक कारखाना कायम किया था। राज्य में स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी के संस्थापक भी वही थे। सबसे पहले अपने जागीरी क्षेत्र केशविगिर में श्री केशव स्वामी के वार्षिक रथोत्सव के समय स्वदेशी माल की प्रदर्शनी का प्रवन्ध किया था जिसको देखकर तत्कालीन प्रधान मंत्री महाराजा किशन प्रसाद जी ने अपनी जागीर अलवाल में श्री वेंकटेश मंदिर के रथोत्सव के समय ऐसी ही स्वदेशी प्रदर्शनी के आयोजन का भार राजाजी को सौंपा था। अलवाल में इस प्रदर्शनी को देखकर निजाम महोदय ने राज्य स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनी के वार्षिक आयोजन का आदेश जारी किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के स्नातकों की संस्था ने नुमायश सोसायटी बनाकर इस काम को अपने हाथ में लिया और "नुमायशे मसनुआते मुलकी" के नाम से पव्लिकगार्डन, वागेआम में प्रदर्शनी अरर्शनी इसी का विशाल प्रगतिशील रूप है।

-सातवें निजाम नवाव मीर उस्मानअली खां वहादूर के शासन काल में राय मुरलीधर राजा फ़तह नवाजवंत राज्य के राजस्व (रेविन्यू) विभाग तथा सर्फेखास निजाम के प्रायवेट स्टेट के कई वर्षी तक मन्त्री रहे। मन्त्री महोदय के आदर्श एवं आचरण से निजाम बहुत प्रभावित थे। देसी राज्य के व्यक्तिगत शासन काल में जब राजा के विरुद्ध कोई कुछ कह नहीं सकता था, राय मुरलीधरजी ने निजाम को राजनीति का पाठ याद दिलाया और लिखा:- 'यह राज्य जीता हुवा नहीं है न तर्कें में आया है। इतिहास को पढ़िये, सुवेदारी के ख़रीते, मुग्ल वादशाहों के फ़रमान देखिये तो आपको अपनी हैसियत का पता चल जायगा। यह जमा किया हुवा धन आपका भयंकर शत्रु है। इसको खर्चकर डालिये। अपने व्यवहार को बदलिये. लोगों को मत सताइये -- इतिहास साक्षी है कि जहाँ कहीं भी शासन में अधिकारों की सुरक्षा में ढील आयी विद्रोह उत्पन्न हुवा और शासन तबाह ही गये....."। बात यह थी कि निजाम के दरबार में वृद्धि से कोरे अत्यन्त स्वार्थी चापलूसी जमा हो गये थे जिसके कारण वे अपने अच्छे इमानदार अफ़ सरों, अमीरों तथा जागीरदारों को हटाने मिटाने पर तुल गये थे। नजराने के नाम से मनमाना रुपया बटोर रहे थे। कोई सरकारी काम समय पर न हो पाता था। लोग परेशान थे। इसी दुर्दशा के कारण अंग्रेज सरकार को राज्य के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप करना पहा, उसने महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने आफिसर नियुक्त कर दिये। रेजिडेन्ट से परामर्श के विना निजाम मंत्री मंडल में परिवर्तन न कर सकते थे। राय मुरलीधर ने निजाम को अपना पत्र भेजकर यह भी लिख दिया था: "मैंने अपना सामान आगरा भेज दिया है और कुछ सप्ताह के भीतर चला जा रहा हूँ। मेरी वातें भली न लगती हों तो इस पत्र को अन्तिम त्यागपत्र समझा जाये।" निजाम विद्वान थे और चतुर शासक भी। राय साहव की वातों को मान लेते थे। वे अंतिम समय तक मंत्री बने रहे। अब तक लोग गरीवों की, अनायों की सहायता के लिए मुरलीधर जी की याद करते हैं। कायस्थों के सामाजिक कार्यों में वरावर दिलचस्पी लेते थे। यंगमेन्स कायस्थ युनियन के संरक्षक थे।

सातवें निजाम के शासन काल में पं. नरेन्द्र जी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने हैदराबाद की "खुदमुस्तारी" और मुस्लिम राज्य की निराधार करुपना का अपने भाषणों में खंडन किया और इस विषय पर अपने खोजपूर्वक लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। पंडितजी ने सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों पर लगायी गयी रुकावटों का डटकर मुकाबिला किया। स्वभाव की विशेषता यह है कि अच्छे कामों की भी प्रशंसा करते हैं। निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका माध्यम एक देसी भाषा उर्दू रहा। मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास के दण्ड में बदलने तथा मजदूरों से विना पैसा दिये 'वेगार' लेने की जागीरदारी प्रया को वन्द करने के आदेश दिये। ईद पर गाय की कुर्वानी को बन्द करने का फरमान जारी किया। नये भवनों, बड़ी सड़कों, सागरों आदि का निर्माण किया। पण्डितजी की विशेषता यह भी है कि सांप्रदायिक स्तर पर किसी का विरोध नहीं करते। पोलिसएक्शन के पश्चात् कितने ही मुसलमानों की सहायता की। राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिये काम अब भी करते हैं।

प. नरेन्द्रजी जिस प्रकार अपने भाषणों से जादू जगाते हैं इसी तरह अपने लेखों से भी प्रभावित करते हैं। इतिहास और साहित्य में बडी रुचि है। अध्ययन करते रहते हैं। कई पुस्तकें लिखी हैं।

आर्यसमाज के प्रचार में जुट-जाने तथा धार्मिक अधिकारों को प्राप्त करने के संघर्ष में भाग लेने के कारण पं. नरेन्द्रजी को अपने स्व. पिता की जागीर पेन्शन का भार नहीं मिल सका। निजाम के अर्थमंत्री नवाब फ़करयार जंग ने नरेन्द्रजी को बुलाकर समझाया - मनाया और कहा कि यदि वह माफी नामा लिखकर दे दें तो पेन्शन उनके नाम जारी कर दी जायगी। किन्तु नरेन्द्रजी ने इन्कार कर दिया। पंडितजी कभी किसी के आगे झुके नहीं। पं. नरेन्द्रजी का जीवन सदैव कान्तिकारी रहा।

(लेखक एवं पत्रकार) 'विद्यामन्दिर' हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

# आर्य समाज से कांग्रेस तक

(कुछ यादें कुछ बातें)

-रामचन्द्रराव कल्याणी

सन् १९३५-३६ की बात है पंडित नरेन्द्रजी नारायणपेठ आये। उन दिनों में किक्षा प्राप्त कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और मेरे साथी विद्यार्थी पंडितजी के भाषणों से बहुत प्रभावित हुए थे। इन भाषणों में राष्ट्रनायकों की बातें सुनकर नवयुवकों के मन में समाज सेवा की लगन उत्पन्न होना स्वाभाविक थी।

१९४४-४५ में हैदराबाद आ गया। सिटी कालेज में पढ़ रहा था उस समय मेरे रहने की व्यवस्था हास्टिल में की गई। हैदराबाद नगर में आ जाने से मुझे पंडितजी के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला और आगे चलकर समाज सेवा क्षेत्र में पंडितजी से मेरा सम्बन्ध बना रहा। आर्यं समाज में काम करते हुए पण्डितजी की अद्भुत कार्यशक्ति व लगन को देखकर में अत्यन्त प्रभावित हुवा। पंडितजी की सबसे वड़ी खूबी यह है कि वे स्वयं काम करके साथियों के आगे उदाहरण रखते हैं और जिस काम को लेवें पूरा करके छोड़ते हैं। सम्मेलन होने वाला है पंडितजी हाथ में कुदाल लिए सफाई का काम कर रहे हैं। रंग-मंच बन रहा है तो पंडितजी उसको सुन्दर रूप देने में लगे हुए हैं। सभा आरम्भ हो रही है और स्टेज पर उनकी घन-गरज लोगों में जोश पैदा करने लगी। लोगों को चुनने और उनसे काम लेने में भी पंडितजी को कमाल है और सबसे कठिन काम धन जुटाने का, उसको वे चुटिकयों में पूरा कर लेते हैं। तीसरे महा-सम्मेलन नारायणपेठ का दृश्य अब तक याद है। समाज पर पंडितजी के पवित्र व सरल जीवन, त्याग व निष्काम सेवा ने बहुत प्रभाव डाला है।

आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यकारणी के सदस्य तथा मंत्री के रूप में पिछले २५-३० वर्षों से पंडित नरेन्द्रजी के साथ काम करते रहने से उनके जीवन-दर्शन का सीभाग्य प्राप्त होता रहा और उनके त्यागी जीवन से वडी प्रेरणा मिलती रही। मुझ जैसे कितने ही नवयुवक अपने समय उनकी आकर्षण शवित से साथ होकर सेवा में जुटते गए।

पं. नरेन्द्रजी के साहस तथा उनकी निडरता के चर्चे घर-घर सुनाई देते हैं। निजाम के शाहीकाल में वे कभी झुके नहीं। कड़े से कड़ा दण्ड मिला पर वे हंसते-मुस्कुराते सारी आपित्तयों को झेल गये। रजाकारों के भंयकर समय में भी वे पैदल तथा तांगे पर खुले आम घूमते फिरते थे। आज भी निजाम के शासन काल की वह घटना मुझे अच्छी तग्ह याद है जबिक पंडितजी प्रचार के लिए नागरकर्नू ल आये हुए थे। रात का समय था पंडितजी के साथ हम सब थी बालस्वामी एड्वोकेट के घर में बैठे हुए थे कि अरबों ने आक्रमण कर चारों तरफ से घेर लिया, रात भर शोर मचाते और आर्यजनों को मार डालने की धमकी देते गहे। किन्तु पंडितजी के धैर्य और साहम को देखकर चुपचाप भाग गये।

पंडितजी की वीरता व साहस ने स्वयं मुसलमानों को चिकत कर दिया था जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक विशाल सभा में पंडितजी उपस्थित थे और नवाब बहादुरयारजंग सरकार की अपनाई हुई नीति पर टीका टिप्पणी करते हुए कह रहे थे कि तीन वालिश्त के नरेन्द्र ने सारे निजाम राज्य को हिला कर रख दिया है।

पण्डितजी निजाम के शासन काल में जिस निर्मिकता से बोलते और टीका-टिप्पणी करते थे उसका अनुमान उनके इन शब्दों से हो सकता है :-''हैदराबाद हिन्दुस्तान का सबसे वडा जेललाना है।'' १९४५ में हशमतगंज (वर्तमान रामकृष्ण धूतगंज) की एक विराट सभा में आपने कहा था:-"हमारा पहला काम हैदराबाद के चित्रपट को बदलना है। जब हम इसमें सफल हो जायेंगे तो शासन की कोई शक्ति हमें आगे वढ़ने से नहीं रोक सकेगी। जनता की मांगों के आगे सरकार को झुकना तथा स्टेट कांग्रेस पर से प्रतिवन्ध हटाना पड़ेगा। "स्टेट कांग्रेस का मंच हो या आर्यसमाज का, पण्डितजी सरकार को खरी-खरी सुनाने में तिनक भी संकोच नहीं किया करते और न यह सोंचते थे कि परिणाम क्या होने वाला है। सर-मिर्ज़ा-इस्माईल राज्य के प्रधान मंत्री थे। श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्रीमती अरुणा आसिफ अली को हैदराबाद आने की अनुमति दे दी गई। इससे सर मिर्ज़ा के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने वालों ने वहुत शोर मचाया। वातावरण वडा विषैला और गम्भीर था। ऐसे में काँग्रेस की ओर से अरुणा आसिफ अली के भाषण का आयोजन किया गया। पैलेस टाकीज थियेटर में विशाल सभा हुई तो इसकी अध्यक्षता पं. नरेन्द्रजी ने ही की। हैदरावाद को नादर-शाही से मुक्ति दिलाने में पंडित जी के राजनैतिक भाषण ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।

हैदराबाद में पोलिसएक्शन के पश्चात् जब स्वामी रामानन्द तीर्थं और पण्डितजी एक साथ जेल से छूटे तब जनता का जोश देखने का था। अपने इन क्रान्तिकारी महान् नेताओं को देखने के लिए सुलतान बाजार में निवास स्थान पर लोगों का कई दिन तक मेला लगा रहा। जेल से मुक्त होते ही पंडितजी निजाम के रज़ाकार-दौर से पीडित हिन्दुओं को जल-बन्धन में खुडाने के प्रयत्नों में लग गये। बाद में जिन मुसलमानों के साथ अन्याय हुवा और पंडितजों के सम्पर्क में आये जनकी भी आपने सहायता की। पंडितजों को जिन लोगों ने निकट से देखा है भलीभांति जानते हैं कि दे साम्प्रदायिक नहीं हैं किन्तु दूसरी ओर से साम्प्रदायिकता सर जठाने लगे और हिन्दु समाज को ही जसका निशाना बनाया जाय तो कदापि सहन नहीं कर सकते, डटकर सामने आ जाते हैं।

पोलिसएक्शन के साथ ही राज्य में जनरल जे. एन. चौधरी को मिल्ट्री गवर्नर नियुक्त करके सैनिक शासन लागू कर दिया गया। लोगों को विशेषकर मुसलमानों को भयभीत देखकर समस्त राज्य में "अमन सभायें" स्थापित की गयीं। इस काम में पण्डित जी तन-मन से जुट गये। इसी समय भारत सरकार से जो सिविल पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ काम करने आये उनमें कुछ मनमानी करने लगे रिश्वत खाकर अपराधियों को छोड देने लगे तब इस अन्याय के विरुद्ध खुली आम सभाओं में पण्डितजी ने अपनी सरकार को चेतावनी दी। कडी कारवाही की धमकी पाकर भी पण्डितजी रुके नहीं बरावर टोकते गये। भारत सरकार को सिविल टीम के अध्यक्ष डी. एस. वरवले थे।

राज्य में श्री एम. के. बेलोडी के नेतृत्व में मंत्री-मण्डल बना तब पण्डितजी ने सभी प्रान्तों में भारत सरकार की अपनायों गई नीति के अनुसार हैदराबाद राज्य में पोलिसएक्शन से पूर्व के सभी केंदियों को जिन्हें लम्बी और अल्प अवधि के दण्ड दियें गये थे छोड देने का अनुरोध किया। और गृहमंत्री श्री शेषाद्री को कड़े शब्दों में लिखा कि हैदराबाद की जनता देश-मक्तों को जेल की सलाखों के पीछे अधिक समय तक बंद रखे रहने को सहन नहीं कर सकती। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम में पकड़े जाने वाले सभी बन्दियों को १९४७-४८ और ४९ में स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त पर छोड दिया था। केन्द्रीय गृहमंत्री माननीय सरदार बल्लभ भाई पटेल को भी अपने १३ पृष्ठ के पत्र में पण्डित जी ने पोलिसएक्शन के पश्चात् राज्य में उत्पन्न स्थिति एवं शासन की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया। पण्डित जी ने वेलोडी सरकार का ध्यान तृंगभद्रा योजना के अधीन ली जाने वाली भूमियों की ओर भी दिलाया कि गांव वालों को अधिक माविजा मिलना चाहिए। आप स्वयं इन देहातों को जाकर लोगों से मिल आये थे।

पं. नरेन्द्रजी १९५१ के प्रथम आम चुनाव के वाद पांच वर्ष तक हैदराबाद विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि में एक समय ऐसा आया कि विरोधिदलों के संयुक्त मोर्चे people's democratic front ने राज्य के पहले कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। के पहले कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। दो तीन दिन तक वडी गर्मा-गर्मी रही। पी. डी. एफ. के सदस्यों ने जिनके दो तीन दिन तक वडी गर्मा-गर्मी रही। पी. डी. एफ. के सदस्यों ने जिनके नेता श्री वी. डी. देशपांडे थे जोशीले भाषण दिए। साम्यवादी नेता श्री मख़दूममोहीयोदीन ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस की पराजय निश्चित

है और हम देखेंगे कि मुख्य मंत्री श्री डा. वी. रामकृष्णराव जी कंधे पर वहीं पुराना काला गाऊन डाले हुए हाईकोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई देंगे। विरोधी पक्ष के भाषणों से वातावरण गम्भीर हो गया था। सरकारी वेंचों की ओर से भी मंत्रीगण और दूसरे सदस्य बोले, सब की दृष्टि पं. नरेन्द्र जी की ओर लगी हुई थी। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के उत्तर से पूर्व पंडित जी ने अपना भाषण आरम्भ किया और लगभग पान घंटा बोलते रहे। अन्त में आपने किसी किव की इस पंक्ति पर अपना भाषण समाप्त किया।

"फूँ कों से ये चिराग बुझाया ना जायेगा"

तो वड़ी देर तक हाल तालियों की आवाज से गूँजता रहा। चूंकि कांग्रेस वहुमत में थी इस कारण अविश्वास प्रस्ताव रद् कर दिया गया।

पं. नरेन्द्र जी ने राज्य विधान सभा में ये प्रस्ताव भी रखना चाहा था कि राज-प्रमुख की पदवी समाप्त कर दी जाय किन्तु संविधानिक वारिकियों तथा केन्द्रीय सरकार का विषय होने के कारण ये प्रस्ताव पेश न हो सका। पण्डित जी निजाम तथा अन्य राजा-महाराजाओं को राजप्रमुख बनाकर जनता के सर पर लादने का विरोध करते रहे क्योंकि प्रजात-त्रवाद से यह वात मेल नहीं खाती थी।

पण्डित जी ने उस समय जब आचार्य विनोवा भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से श्री रिव रामचन्द्रारेड्डी की सी एकड भूमि स्वीकार कर भूदान यज्ञ आरम्भ किया था, निजाम महोदय को एक पत्र लिख भेजा कि जमींदारों से भूमि प्राप्त करने के तीन तरीकें हैं:— ''१) विना माविजा दिये भूमियां प्राप्त कर ली जाये। (२) माविज के साथ भूमियां ले ली जाये। (३) जमींदार स्वयं ही अधिक से अधिक अपनो भूमि वितरित कर दें। पहली वात संविधान से मेल नहीं खाती दूसरी बात समय के अनुकूल दिखाई नहीं देती किन्तु तीसरा तरीका लाभदायक है अपनाया जा सकता है। पंडितजी ने अपने इसी पत्र में राजप्रमुख को याद दिलाते हुए कि 'जैसा कि आपने राज्य विधान सभा के उद्घाटन के समय कहा था कि "हर वह वस्तु अच्छी है जिसका परिणाम अच्छा है' लिखा कि में आपसे अनुरोध करता हूँ कि भूमि वटवारे के आन्दोलन को आरम्भ कर अपनी अधिक से अधिक भूमि को भूमिहीन किसानों में वांटदें। पण्डित जी इस समय हैदराबाद नगर कांग्रेस

कमेटी के प्रधान थे। कांग्रेस को पण्डित जी ने वहुत सहयोग दिया। पण्डित जी हैदराबाद नगर में "वेताज के वादशाह" समझे जाते थे। आपके प्रयत्नों से विधान सभा की तरह नगरिनगम में भी अच्छे योग्य सदस्य चुने जा सके। आज भी लोग उस नगरिनगम को याद करते हैं जिसके प्रथम मेयर आंध्र पितामह माडपित हनुमन्तराव जी थे।

पण्डित नरेन्द्र जी एक सच्चे देशभक्त हैं। जहाँ उन्हें देश के अहित कोई वात दिखाई दी उन्होंने सरकार को ललकारा लोगों को जताया। पंजाब प्रान्त के निर्माण के समय जब १९७० में गडबड मची, अकालीदल की नीति और संत फतेहिंसिह जी के आत्मदाह की धमकी के कारण वातावरण दूषित हो गया तब पण्डित जी ने देखा कि यह आन्दोलन न केवल राष्ट्रीय एकता में वाधक हो रहा है अपितु हिन्दू-सिख एकता के लिए हानिकारक है। संत जी को आपने एक लम्बा पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि 'जिस गुरु नानक देवजी ने एकता का पाठ पढ़ाया और गुरु गोविन्दिंसह जी महाराज ने हिन्दुत्व को दिया था उन दोनों महापुरुषों की वाणी के समन्वय रूप को आप तथा सिखवन्ध अपने जीवन में साकार करेंगे।"

पण्डित जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हैदरावाद राज्य के विभाजन के पश्चात् विशाल आंध्र के निर्माण का समर्थन इस राष्ट्रीय ध्येय को सामने रखकर किया था कि आंध्र व तेलंगाना के तेलुगु भाषा-भाषियों के मिलाप से पुन: "विशाल आंध्र" ऐतिहासिक रूप घारणकर समस्त देश के लिए शक्ति-शाली वनेगा! उस समय फजले अली कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में तेलंगाना राज्य की घोषणा की थी। किन्तु जव पण्डित जी ने अनुभव किया कि आंध्र के सत्ताधारी तेलंगाना को वल देकर आगे बढ़ाने के बजाय स्वंय उसको हडप किये जा रहे हैं और सरकारी नौकरी आदि में वुरी तरह धांधली कर रहे हैं तो पण्डित जी आंध्र के सत्ताधारी नेताओं का कडा विरोध किया और कहा कि तेलंगाना के साथ आन्ध्र के इस अन्याय तथा दुव्यंवहार को कदापि सहन नहीं किया जाना चाहिये। पण्डित जी का कहना है कि तेलंगाना वालों के अपने सभी अधिकार संघर्ष से ही सुरक्षित रह सकते हैं।

सदस्य राज्य विद्यान सभा वहादुरपुरा, हैदरावाद (आंध्र प्रदेश)

# साहित्यकार नरेन्द्रजी

#### -मनोहर प्रसाद माथुर

पं. नरेन्द्र जी की मानुभावा हिन्दी है किन्तु वे कई भाषाओं के रसिया हैं। संस्कृत द्वारा वैदिक शिक्षा गृहण की तेलुगु, मराठी, भी जानते हैं और उर्दू में तो दक्षता प्राप्त है। कितने ही उनके लेख हिन्दी, उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में छपते हैं। अभी हाल उनकी पुस्तक ''हैदराबाद के आर्यों की साधना और संघर्षं 'अ। यं समाज स्थापना शताब्दी प्रकाशन के कम में निकली और गोविन्दराम हासानंद स्वणं जयन्ती पर दिल्ली से प्रकाशित हुयी। हैदराबाद के भूतपूर्व राज्य में आर्य समाज के कार्यों एवं विलदानों का संक्षिप्त में एक सुन्दर इतिहास है। पंडित जी ने अपनी इस पुस्तक की 'आर्य समाज के उन समुज्ज्वल हुतात्माओं और वीर सेनानियों के नाम जिन्होंने हैदरावाद के मानव-मुक्ति के पक्ष में उत्सर्ग होकर वैदिक धर्म के उद्यान को अपने रक्त अथवा पसीने से सींचा और उसे एक ऐसे लहलहाते • उपवन में वदल दिया जिसकी शीतल वायु आज भी हैदराबाद के लाखें। व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक शान्ति का कारण बनी" अपित लगभग दो सौ पृष्ठ की इस पुस्तक में पूरा इतिहास जैसे सिमट कर आ गया है। पुस्तक में दिये गये चुने हुए चित्रों में "स्त्र. लौह पुरुष सरदार पटेल को निजाम का अभिवादन'' खास ऐतिहासिक चित्र है। सरदार ने कहा था: 'आर्य समाज ने यदि पहले से भूमिका तैयार न की होती तो तीन दिन में हैदराबाद में पुलिसएक्शन सफल नहीं हो सकता था।" हिन्दी की एक और पुस्तक 'हैदराबाद में आर्य समाज का संघर्ष" जो आज से (१६) वर्ष पूर्व लिखी गयी इसमें पंडित जी ने जब वे राज्य विधान सभा के सदस्य थे, १९५३ में हैदराबाद में हुए अष्टम सार्वदेशिक आर्य महा-सम्मेलन तक का बहुत ही संक्षिप्त रूप में किन्तु बहुत अच्छे ढंग से विवरण दिया है। उर्दू में "दयानन्दे आजम" नरेन्द्र जी की पुस्तक विद्योग महत्व

रखती है। शायद ही इससे पहले किसी ने लिखी हो। (१६७) पृष्ठ की इस पुस्तक में आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन को (१७) खण्डों में विस्तार से लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। अपनी इस ऐतिहासिक पुस्तक को समर्पण करते हुए पंडित जी लिखते हैं:- "भटकी हुई इन्सानियत (मानवता) के नाम जिसकी रुहानी तस्कीन (अध्यात्मिक शांति) और अखलाकी नजात (नैतिक मुक्ति) के लिए तमाम उम्र सरगर्मे अमल रहे और जाते हुए एक ऐसी शमा दर्खशां (जगमगाति ज्योति) रौशन कर गये जो सदा जलती और गुम करदा (खोई हुयी) राहों की रहनुमायी करती रहेगी। अक्तुबर १९५३ में यह पुस्तक हैदराबाद से प्रकाशित हुयी। नवम्बर १९५४ में हैदराबाद में हिन्दु-मुस्लिम तालूखात के शीर्षक से नरेन्द्रजी एम.एल ए. ने राज्य में हिन्दु-मुस्लिम संवन्धों पर प्रकाश डाला है। (७०) पृष्ठ की ये पुस्तिका हैदराबाद में ही प्रकाशित हुयी। इससे पूर्व "मुस्लिम एकतेदार का पसमन्जर' पुस्तिका लिखी जो साहित्यसदन, हैदराबाद ने प्रकाशित की। इसमें इस्लामी राज्य की एवं खुद मुस्तारी की निराधार कल्पना का खण्डन किया गया है। ये पुस्तक उस समय लिखी गयी जब हैदरावाद में कोई कुछ लिखने या बोलने का साहस न कर सकता था।

आयं प्रतिनिधि सभा हैदरावाद द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गयी उनमें हिन्दी में ''विनायकराव अभिनन्दन ग्रंथ'' बडे आकार के ६२० पृष्ठों ३८ चित्रों का सजित्द ग्रंथ बहुत सुन्दर ढंग से लिखा गया है। लेखों को एकत्रित करने तथा उसको कलाकारी ढंग से छपवाने में पंडित जी ने बडी मेहनत की।

पंडित जी एक अच्छे पत्रकार भी हैं। "वैदिक आदर्श" साप्ताहिक जो स्व. चंद्रलालजी सपादक के नाम से निकलता था, पंडितजी ही उसका संपादन करते थे। बड़े अच्छे लेख निकलते थे। भाई वंशीलाल पुस्तकालय में अब भी इसकी जिल्दें पढ़ने को मिलेंगी। ये पुस्तकालय भी हैदरावाद के पुस्तकालयों में खास माना जाता है, इसके लिये बढ़िया पुस्तकों के जमा करने तथा उसको सजाने का श्रेय भी पंडितजी को है। आपको साहित्य में बहुत रुचि है। सभा द्वारा निकलने वाले 'आर्य जीवन' के नरेन्द्रजी अब भी संपादक हैं। इसके कई बढ़िया विशेषांक निकल चृके हैं। पंडितजी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, कितनी ही पुरानी बातें याद हैं। उर्दू-फार्सी के बहुत से शेर सुना देते हैं। विचित्र एवं विशेष बात यह है कि अपनी आयु के (६७) वर्ष बिताने पर भी 'नव-जवान" दिखायी देते हैं।

पण्डितजी के पत्र भी साहित्यिक हिंच लिये हुये होते हैं। हिन्दी में हों या उर्दू में। मनानूर में नज़रबन्दी के समय जो पत्र लिखें अपने वड़े भाई राजेंद्र प्रसादजी के नाम वह भी महत्वपूर्ण है। एक पत्र में लिखते हैं 'तीन साल के 'एकान्त वास' में एक साल का जमाना ख़तम हो चुका। अब दो साल बाकी रहे हैं। ईश्वर के रहम व करम से यह दिन भी आसानी से गुज़र जायेंगे। इन्सान मुसीवत से परेशान होकर वीरान में ध्यान मन्तरहता है ताके सुकून हासिल हो। ये एक ऐसा मुकाम पाया है जहाँ जिन्दगी की घडियाँ पुरसुकून तरीके पर गुज़र रही है। ... ''देहात ही एक मुकाम है जहाँ लोगों की जिन्दगी आलयशात (झंझटों) से पाक है ...'

इसी पत्र में अपनी छोटी बहन की बेटी, भान्जी सरला के लिये चंद वातें लिखते हैं:— सरला ! एकनाथ, गुरु (नाथ) और तुम हर गुरुवार को शाहलीबंडा समाज में पावंदी के साथ जाया करो, परदा छोड दो, संध्या और हवन की आदत डालो। दूसरों के ठाठ-बाठ से प्रभावित होकर मां-वाप को आर्थिक परेशानी न दो। सादा पहनों और सादा खावो लेकिन विचार बुलन्द रखो। यही सभ्यता का श्रेष्ठ जीहर है। इसी जीहर से इन्सान-इन्सान बनता है। पढ़ाई पर ध्यान दो। लक्ष्मीदेवी से तमाम बातें मालूम करावो। शिमण्ठा को भी हिन्दी पढ़ाने की कोशिश करो। [सरला दो वर्ष हुयें और लक्ष्मीदेवी (तीसरी बहन की लड़की) इसी वर्ष स्वर्ग सिधार गयी। शिमण्ठा बड़े भाई की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है।]

१९६४ में जब राजकिव मुंशी द्वारका प्रसाद 'उफक' लखनवी की जन्म शताब्दी दिल्ली, लखनऊ. कानपुर आदि की तरह हैदराबाद में मनायी गयी तो समारोह सिमिति के अध्यक्ष पं. नरेन्द्रजी थे और मैं मंत्री बनाया गया था तब मृझे पंहितजी के साथ काम करने का सीभाग्य प्राप्त हुवा। इसमें उफक साहब के सुपुत्र स्व. मुन्शी विश्वेश्वर प्रस दजी मुन्नवर भी सिम्मिलित हुये थे। में पंडितजी के आदर्श आचरण एवं योग्यता से बहुत प्रभावित हुवा। मानव समाज ऐसे महान पुरुषों पर जितना गवं करे कम है।

एडवोकेट, 'मनोहर भवन' सोमाजीगुडा, हैदराबाद (आं. प्र.)

# दुखियों एवं पीढ़ितों के सहायक

#### -वासुदेव कृष्णाजी नायक

सुख के साथी तो सब होते हैं किन्तु दु:ख में साथ देने वाले मनुष्य बिलें दिखाई देते हैं। मानवता की सच्ची परख तभी होती है जब वह दुखियों एवं पीडितों की सहायता की कसौटी पर पूरी उतरे।

पं. नरेन्द्रजी को बहुत निकट से देखने के अवसर मिले। कांग्रेस में तथा समाज सेवा के अन्य क्षेत्रों में हम दोनों साथ साथ रहे है। किंतनी ही वातें याद आती हैं और कितने ही दृश्य आंखों के सामने फिरने लगे। हैदराबाद के भूतपूर्व राज्य में जब सूखा पड़ा तब अकाल समिति द्वारा जो महायता कार्य आरभ किया गया। उसमे पंडितजी का बडा भाग रहा। इसी तरह जब भयंकर वर्षा के कारण लोग बेघर हो गये तो उनकी सहायता में भी वे आगे रहे। जब जनगांव और महबूब नगर में भारी वर्षा के कारण पुल टूट गये और ट्रेनें डूब गयीं तब जो हाहाकार मची उसकी याद आज भी आये तो मन को उदास कर देती है। देखते-देखते वितने मंगी-साथी विछ्ड गये। गुरुकुल घटकेश्वर के आचार्य श्री बंसीलाल व्यास की जान इसी दुर्घटना में लाशों को लाना और फिर उन्हें आदर-पूर्वक ठिकाने लगाना कैसा कठिन कार्यं था पर आयं समाज ने इस अवसर पर जो सेवा की और पंडित नरेन्द्रजी अपने स्वाभाविक साहम के साथ इस कार्य में जुटे, उससे सभी प्रभा-वित हुए। दुखी दिलों को जोडना नरेन्द्रजी को ख़ब आता है और उनकी. सेवा का ढंग भी चुपचाप होता है। निष्काम सेवा उनके जीवन का आदर्श कोई मनुष्य इस संसार में निर्दोष नहीं किन्तु पंडितजी के त्याग व सेवा भाव ने मानवता के सच्चे रूप को हमारे आगे रखा। चरित्र बल से ही मानव प्रकाश देता है।

नानल नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के अधिवेशन के समय स्वागत समित के महामंत्री नरेन्द्रजी भी थे। में और स्व. प्रानेशचारीजी भी। एक बडी जिम्मेदारी कंघों पर थी पर पंडितजी के जोश तथा परस्पर सहयोग से सभी प्रवन्ध सरल हो गये। पंडितजी की प्रवन्ध शक्ति भी अद्भृत है। कांग्रेस में स्वामी रामानन्दजी तीर्थ के विचारों से सहमत रहे। पहले जब निजाम से जिम्मेदाराना हुकुमत (Responsible Govt.) की मांग की जाने लगी तो आपने इस आन्दोलन का समर्थन किया। हैदराबाद राज्य के तेलंगाना, मराठवाडा और कर्नाटक क्षेत्रों को भाषावारी प्रान्तों की रचना के समय अलग करके संबंधित प्रान्तों में मिला देने के सुझाव तथा आंध्र के साथ तेलंगाना को मिला कर विशाल आंध्र का रूप देने के प्रस्ताव को समझाने और जन समर्थन को संगठित करने में वडा सहयोग दिया और तेलंगाना वालों के साथ आंध्र के शासकों को न्याय व सद्व्यवहार के लिए नरेन्द्रजी प्रेरणा देते रहे। किसी अन्याय को उन्होंने कभी सहन नहीं किया। निजाम के शासन काल में भी वे न्याय के लिये संघर्ष करते रहे। जीवन सारा संघर्ष ही में बीता।

पंडित नरेन्द्रजी आयं समाज के विशाल धार्मिक एवं सुधार आंदोलन में पूरी तरह जुटे रहने के साथ-साथ राजनीति पर भी गहरी दृष्टि रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंडितजी ने बहुत काम किया। केशव स्मारक पाठ-शाला, हिन्दी आर्टम् कालेज, ओरियन्टल कालेज की स्थापना में उनका बड़ा भाग रहा है और वे उसके सदस्य हैं। हिन्दी का प्रचार कार्य तो जैसे उनसे बंधा हुवा है। हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। पंजाब के हिन्दी आंदोलन का बड़ी खूबी से संचालन किये। खादी में उनकी गहरी आस्था है। खादी बोर्ड के मंत्री रह चुके हैं। आंध्र राज्य विधान सभा का मैं १४ वर्ष सदस्य तथा ९ वर्ष उपाध्यक्ष रहा। इससे पूर्व हैदराबाद राज्य की विधान सभा के नरेन्द्रजी ५ वर्ष तक सदस्य रहे। दूसरी बार जब उन्हें टिकिट मिला तो उन्होंने अपने एक साथी को दे दिया।

पंडित नरेन्द्रजी ने गोरक्षा आन्दोलन को भी चलाया और दिल्ली कें तेहाड जेल में दंड भुगत कर आये। कितनी ही बार उन्हें जेल होती रहीं है। हैदरावाद में तो कई बार हो आये पर उनके साहस के आगे सभी दंड फीके पड गये। नरेन्द्रजी आगे ही वढते रहे पीछे कभी हटे नहीं। वीर पुरुष हैं और नैतिक स्तर बहुत ऊँचा रखते है। जो भी उनके सम्पर्क में आया, उनके शुद्ध चरित्र से प्रभावित हुगे बिना न रह सका।

प्रधान, हिन्दी अकादमी, गोलीगुडा चमन, हैदरावाद (आंध्र प्रदेश)

米米

### काम की तलाश

-कुष्णदत्त

में आठवीं में पढ़ता था। उन दिनों गुलबर्गे में रहता था। उस समय आर्थ प्रतिनिधि सभा की ओर से एक उर्दू साप्ताहिक "वैदिक आर्श" निकला करता था। उसी के माध्यम से मैं पण्डित नरेन्द्र जी को जानने लगा था। उनके लेखों और भाषणों का विवरण पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि पण्डित जी बहुत ऊँचे-पूरे, बड़े डील-डौल के और बहुत ऊँची आवाज के व्यक्ति होंगे। ऐसी भी उस समय कल्पना हुई थी कि पण्डित जी की बड़ी-वड़ी मूंछें भी होंगी और वे सिर पर साफा भी बांधते होंगे। उनके उस रूप की कल्पना के मेरे लिए दो आधार थे — (१) उनके जोशीले लेख और (२) स्व. पं. रामचन्द्र देहलवी या स्व. पं. लेखराम जी का आकार-प्रकार। इन्हीं दो बातों के आधार पर मैंने पण्डित नरेन्द्र जी के उस आकार-प्रकार की कल्पना की थी। मेरी कल्पना में उत्साहपूर्ण लेख लिखने वाले का रूप उसके सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता था। किन्तु जब मैंने वेद सप्ताह के सिलसिले में पं. नरेन्द्र जी ही नहीं सकता था। किन्तु जब मैंने वेद सप्ताह के सिलसिले में पं. नरेन्द्र जी ही नहीं सकता था। किन्तु जब मैंने वेद सप्ताह के सिलसिले में पं. नरेन्द्र जी

को गुलबर्गे में प्रत्यक्ष देखा तो एक बात के अतिरिक्त उनकी अन्य सभी बाते अपनी कल्पना के विपरीत देखीं। केवल उनकी ऊँची आवाज अपनी कल्पना के अनुष्ठपथी। शेष, छोटा-सा कृद, दुवला-पतला शरीर न सिर पर साफा न चेहरे पर लंबी-लंबी मूं छैं। पहली बार देखकर में हकबका सा रह गया।

१९३७ में जब उच्च शिक्षा के लिए में हैदराबाद में आया तो ऐसा
कुछ संयोग हुआ कि पण्डित जी के साथ रहने का अवसर मिला। बरसों
साथ रहे, साथ भोजन किया और साथ-साथ आर्य समाज का कार्य भी किया
निश्चित ही सार्वजनिक कार्य में मुझे उनका नेतृत्व मिलता रहा और में उनके
साथ एक स्वयं सेवक या कार्यकर्त्ता के रूप में रहा। तब से अब तक निरन्तर पण्डित जी का सानिध्य और सम्पर्क मुझे प्राप्त हो रहा है।

यों तो पण्डित जी में बहुत से गुण हैं, तभी तो आर्य समाज के माध्यम से पण्डित जी विगत तीन दशकों से भी अधिक काल से आर्य समाज का नेतृस्य करते था रहे हैं। ऐसा नेतृत्व कुछ सद्गुणों के कारण ही किया जा सफता है।

पण्डित जी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे युवकों को अपनी और आर्काषत कर सकते हैं। इसमें उनकी उत्साहपूणं वक्तृत्व-कला बहुत सहायक बनी है। निजामी शासन-काल में, जब कि शासन पर टीका-टिप्पणी करना जघन्य अपराध समझा जाता था, पण्डित जी अत्यन्त निर्भयता से और स्पष्ट शब्दों में शासन पर प्रहार करते थे। उन दिनों के उत्साहपूणं भाषणों ने केवल आर्य समाज को ही नहीं अपितु रियासत - हैदराबाद की अनेक सामाजिक और राजनैतिक मंस्थाओं को भी बहुत से साहसी और कर्मठ कार्यकर्ता दिये हैं। और भी अच्छे और निर्भीक वक्ता थे, किन्तु उन लोगों के भाषण चाहे कितने ही जोशिले तथा उत्साहपूणं क्यों न हों, कानून की पफड में नहीं आते थे। परन्तु पण्डित जी ने कभी कानूनी जकड बन्दियों की परवाह नहीं की और निजामी प्रशासन पर सीधी और करारी चोट की। उसके फलस्वरूप उन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा, मनानूर के काला पानी में सड़ाग पड़ा, कई बार जवान बन्दी की पाबन्दी भोगनी पड़ी और हैदराबाद नगर में नजरवन्दी में समय विताना पड़ा। उनकी इसी निडरता का परिणाम

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था कि वे युवकों के लिए आकर्षक हो गये थे और उन्हें "युवक हृदय सम्राट" की पदवी जनता ने दी।

पण्डित जी बिना कार्य के रह नहीं सकते। वे सदा कार्य करते रहना पसन्द करते हैं। मैं जब १९३७ में हैदराबाद आया था, तो स्व. अशोक कुमार, श्री खडेराव और मैं साथ-साथ ही रहते थे। उस समय पण्डित जी शहर में पैदल या सायकल पर घूमा करते थे। सायकल चलाते तो तेज, चलते थे तो तेज — उनके किसी कार्य में मैंने कभी धीमापन नहीं देखा। तब हमने पण्डित जी की तेजी और सदैव कार्यरत रहने के स्वभाव को देखकर पण्डित जी का नाम "काम की तलाश" रखा था। वस्तुत: आज भी पण्डित जी में काम करने की इच्छा और तेजी ज्यों की त्यों वनी हुई है।

विष्डत जी की सौन्दर्य-प्रियता एक कलाकार की सौन्दर्य-प्रियता के समान श्रेष्ठ कोटि की है। उनके रहन-सहन में सुव्यवस्था और सुरुचि पूर्ण साज-सज्जा वस्तुत प्रशंसनीय और इलाध्य है। हमने कभी भी उन्हें या उनके कमरे या कार्यालय को अस्त-व्यस्त नहीं देखा। उनकी इस सौन्दर्य-प्रियता के गुण की छटा सभा-सम्मंलनों और सार्वजनिक जीवन में सर्वत्र दिखाई देती है।

पण्डित जी बड़े अच्छे संघटक और प्रबन्धक हैं। में तो उनकी अद्भुत प्रवन्ध-वृत्ति से बहुत प्रभावित हूँ। कम से कम साधन में काम को अधिक से अधिक सुन्दर, आकर्षक और उपयोगी बनाना पण्डित जी की प्रबंध वृत्ति की विशेषता है। कार्यालय को सुचार रूप से चलाना, सम्मेलनों को आकर्षक ढंग से संगठित करना, बड़े-बड़े सम्मेलनों और समारोह की योजना बनाकर उसे कार्यरूप देना और उनके लिए पिण्डाल और नगर का निर्माण करने का नक्शा तैयार करना पण्डित जी के लिए बांए हाथ का खेल है। बड़े-बड़े सम्मेलनों के अवसरों पर मैदान में खड़े रहकर मिनटों में पण्डित जी जब पिण्डाल की कल्पना कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे एक कुशल इंजीनियर हैं। इसी प्रकार किसी आन्दोलन के संचालन में भी पण्डित जी की कुशल प्रवन्ध-वृत्ति का परिचय मिलता है।

पण्डित जी में संघर्ष-प्रियता बहुत अधिक है। इसी गुण के फल-स्वरूप पण्डित जी अनेक बार सरकार के कोप-भाजन बने हैं। वस्तुत: सर्वि-प्रिय व्यक्ति ही महत्वाकांक्षी वनता है और जिसमें कोई महत्वाकांक्षा रहती है वही संसार में कुछ कर सकता है। मैंने अनेकों अवसरों पर पंडितजी को जान-बूझकर संघर्ष मोल लेते हुए देखा है। एक घटना मेरे आशय को प्रकट कर सकती है। १९४२ के आसपास का समय था। निजामी-शासन ने पण्डित जी पर भाषण-बंदी का प्रतिबन्ध लगाया था। वस्त्त: पण्डित जी के लिए यह वन्धन जेल के वन्दी-जीवन से भी अधिक कष्टदायक था। पण्डित जी किसी कारण इस बन्धन को ढोए जा रहे थे। सार्वजिनक सभाओं में भाषण देना बन्द हो गया था किन्तु युवकों की गुप्त बैठकें होने लगीं और पण्डित जी उन बैठकों में बोलने लगे। यहां तक तो ठीक था, पर सामने श्रोता बैठे हों और पण्डित जी आवश्यकता तथा अवसर प्राप्त होने पर भी भाषण न दें, यह वडा कठिन था। श्रावण मास था। पूर्णिमा ंका पर्व देवीदीनवाग में मनाया गया था। नगर के आर्य जनों से मैदान भरा , पडा हुआ था। सभा का कार्यक्रम पूरा हुआ और पण्डित जी धन्यवाद देने ं उठे। लोगों के मना करने पर भी इससे पूर्व धन्यवाद तो उन्होंने अनेक - बार दिया है। उनका तर्क था कि भाषण बन्दी है और धन्यवाद देना . भाषण नहीं हो सकता। उस दिन पण्डित जी ने मानो निश्चय ही कर रखा था कि निजाम का कानून तोडेंगे। उन्होंने निरन्तर ४५ मिनट तक धन्यवाद दिया-वह धन्यवाद क्या था, अच्छा खासा भाषण था, उसमें पर्व का महत्व या, शहीदों को श्रद्धांजिल थी, आयं समाजियों को सिक्रिय वनने का आह्वान था, सरकार पर टीका-टिप्पणी थी और वह सब कुछ था जो पण्डित जी के जोशीले भाषण में हो सकता है। हम सब ने सोंचा था कि पण्डित जी पकड लिये जाएंगे। किन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस घटना से पण्डित जी के इस स्वमाव पर प्रकाश पडता है कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार खतरे मोल लिये और किस साहस के साथ उनका मुकावला किया। जब कोई व्यक्ति सावजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसकी कुछ बातों का विरोध होता है। उसके प्रशंसकों के साथ-साथ निन्दक या विरोधी भी होते हैं। ऐसे विरोध के पीछे औचित्य होता है और अनीचित्य भी होता है। पण्डित जी के भी आलोचक हैं, विरोधी हैं और प्रतिस्पर्धी भी हैं। किन्तु पण्डित जी की एक विशेषता मैंने देखी कि उनका कोई प्रतिस्पर्धी, विरोधी, आलोचक या निन्दक जब किसी संकट में होता है तो पण्डित जी उसकी सहज सहायता अवश्य करते हैं, उसके विगडते हुए काम को वनाते हैं।

उस पर आये हुए आर्थिक संकट का निवारण करने के लिए दौड़ते हैं। इसका एक अच्छा परिणाम यह निकला है कि पंडितजी के सार्वजनिक जीवन की कटु आलोचना करने वाला और उनके कार्यों का घोर विरोध करने वाला भी पंडितजी के साथ हो जाता है। विरोध करने वाले के साथ भी पंडित जी की सहज परोपकार-वृत्ति ने भी पंडितजी को बहु। वल दिया है।

आचार्य, हिन्दी आर्ट कालेज; विद्यानगर हैदराबाद (आं. प्र)

杂茶

### धर्मवीर नरेन्द्रजी

### लोचनदास हरिदास मदन

माननीय पं. नरेन्द्र जी ने अपना जीवन देश धर्म की सेवा में लगा दिया तो इससे समस्त हिन्दु समाज को बल मिला। हैदराबाद के निजाम राज्य में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बीरता एवं साहस के साथ भुकाविला किया, कठिन यातनायें सही उससे, सभी धर्म प्रेमियों को प्रेरणा मिली और हम में जागृति आयी। पंडितजी के आदर्श चरित्र ने अनिगनत लोगों को प्रभावित किया। उनके जोशीले भाषण को जहां भी होते सुनने के लिय लोग उमड़ पढ़ते और जय जयकार मनाते थे। आज भी वे गोरक्षा, हिन्दी प्रचार तथा अन्य धर्म संबन्धी आन्दोलनों में निरन्तर मार्ग दर्शन करते आ रहे हैं। पं. नरेन्द्र जी का नाम जिस प्रकार हैदराबाद के सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास से जुड़ा हुवा है उसी तरह वे धर्म सेवा केलिये सदैव याद रहेंगे।

मंत्री, श्रीकृष्ण गो सेवा मंडल; हनुमान टेकडी, हैदरावाद (आं डि.)

### र्जावित शहीद

# श्रद्धेय पं. नरेन्द्रजी

सत्यंत्रिय शास्त्री एम.ए.

संसार में बहुसंख्यक जन ऐसे हैं कि जिनका जीवनचक व्यक्तिगत धुरी पर ही आधारित हाता है, परन्तु यह विद्य ऐसे व्यक्तित्वों से सर्वथा शून्य नहीं है, जिनका जीवन-प्रवाह मानव मात्र की हितैपिता के ध्येय का पूरक हुआ करता है, देश धमें एव समाज के लिये आत्मोत्सर्ग करने वाले भी दो वर्गों में विभवत हो जाते हैं, प्रथम वे होते हैं जो इस उत्कृष्ट ध्येय के निमित्त बिना किसी भय के अपने प्राणों को न्यौछावर करके 'शहीद' को कोटि में जा पहुँचते हैं. इसके अतिरिवत दूसरे वे होते हैं जो कि अपने इन उदात्त आदशों की पूर्ति हेतु जीवन भर सवर्ष करते हैं और तिल तिल कर जलते हुने सामान्य-जनों केलिये प्रेरणा-स्तम्भ का कार्य किया करते हैं, निःसन्देह पहला मार्ग पूजनीय तथा प्रशसनीय है, परन्तु मेरे विचार से दूसरा मार्ग कठिनतर है, इस जगती तल पर कोई दिलगुर्देवाला, साहस का पुतला ही इस मार्ग पर निरंतर चल पाता है, श्रद्धेय पं. नरेन्द्रजी के विषय में में जब कभा इस दृष्टि से सोचता हूं तो उन्हें इस दिवतीय श्रेणी में अग्रणी पाता हूं,

जीवन की उप-वेला में लोहपुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज कें चरणों में शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर महिष दयानन्द के स्वप्नों को साकार करनें का दृढ संकल्प हृदय में संजोये अन्धी साम्प्रदायिकता के खूनी पंजे में जकडी हैदरराबाद रियासत में देव दयानन्द का उद्घोष करने इस वामनावतार नें अभियान को आरम्भ किया, प्रकाश-अन्धकार, न्याय-अन्याय, दुष्टता-सज्जनंता

## युवक हद्य समाद्

#### वेंकटलाल ओझा

निजाम राज्य देश का सव से बड़ा देशी राज्य था और साथ ही सबसे वड़ा मुस्लिम राज्य भी। जहां राजा तो मुसलमान था पर जनता हिन्दु थी। नवाव मीर महवूव अली खां के शासन काल में यहां हिन्दु-मुस्लिम एकता रही पगर उनके स्वर्गवास के बाद जब नवाव मीर उस्मान अली खाँ राजिंसहासन पर वैठे तो यहां का वातावरण धीरे-धारे साम्प्रदायिकता से विपानत होने लगा। सरकारी नौकरियों में ही नहीं जीवन के हर-क्षेत्र में साम्प्र-दायिकता फैलने लगी। अंग्रेजों ने भी इस विष को फैलाने में सिक्रिय योग दिया। सर अली इमाम जैसे कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति की यहां दीवान वनाकर भेजा जिसके कारण यहां विहारी-मुसलमानों का वचंस्व बढ़ गया। उसी से स्थानीय मुसलमानों की रक्षा के लिए निजाम को मुल्की कानून की घोषणां करनी पड़ी। सर अली इमाम तो कुछ वर्ष बाद यहां से चले गये पर साम्प्र-दायिकता की जो विप वेल वे वो गये थे, वह फलने फूलने लगी जिसके कारण राज्य में पुस्तकालयों की स्थापना, पाठशालाओं की स्थापना राजद्रोह के तुल्य अपराध मानी जाने लगी यहां तक की मन्दिर पर शिखर भी नहीं लगाया जा-सकता था अर्थात् नये मन्दिरों का निर्माण तो क्या पुराने मन्दिरों का जोणेंद्वार तक कठिन हो गया था। ऐसीं विषम स्थिति में निजाम राज्य में आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। सारे राज्य में आर्य समाजों की स्थापना हुओ। पाठशालाएं और पुस्तकालयों का श्री गणेश किया गया। व्यायामशालाएं स्थापित की गयी। यह सब निजाम सरकार की आंख में चुभ रही थी। जब रेजिडेन्सी बाजार निजाम को ज़िटिश सरकार से वापस मिला तो सबसे पहले उसने आर्य समाज-सुलतान बाजार के पुस्तकालय पर अपना कोप उतारा। घंटों तलाशी हुई और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो जब्त नहीं थीं वे भी उठाकर ले गये। जो भी वाहरी व्यक्ति यहां आता और आर्य समाज की सेवा करता उसे राज्य से निष्काषित कर दिया जाता । इसमें वेदमूर्ति, पं. श्रीपाद दामोदर सतवालेकर का द्वन्द्वे युद्ध हो ती श्रीश्वत देवासुर संग्राम कहा जाता है, उस रियासत में भी इस सतत सत्य को पुनरावृत्ति हुई जिसके उजवल पहलु को एक महत्व-पूर्ण कडी श्री पं. नरेन्द्र जी ही रहे हैं,

अदम्य साहस के लिये लम्बं तगडे शरीर की ही आवश्यकता नहीं होती है विशालकाय पुरुष भी कायरता का प्रतिनिधित्व करते देखे गये हैं और इसके विपरीत मुट्ठी भर ढाँचे में भी अपिरिमित साहस के दर्शन होते हैं। रियासत की मुख्य सड़क पर निजाम की सवारी निकल रही है, सवारी के एक-एक मील आगे सिपाही मार्ग साफ कर रहे हैं, इस सवारी के आगे प्रजाजन का आना अपराध था, लेकिन यह क्या ? एक ठिगने कद का पुरुष धड़ले के साथ विना परवाह किथे सवारी की ओर वढ रहा है, इस अप्रत्या— शित व्यक्तित्व को देखकर निजाम पूछता है कि यह कीन है उत्तर में 'यही पं नरेंद्र है' सुन कर निजाम के मुख से निकल पड़ता है' इस डेढ बालिक्त के आदमी ने सारी नियासत में उथल-पुयल मचा रखी है। पाठक ! इसी से अनुमान कर सकते हैं कि उस धार्मिक तथा स्वातन्त्रय युद्ध में इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी ?

चढते यौवन में मनुष्य प्रायः भावुकता का शिकार होता है और इस कारण वह भावी यथार्थ का अनुभव न कर अनेक असाध्य प्रतिज्ञाओं के चक्रव्यूह में जा फंमता है। पं. नरेन्द्र जी भी अपने आचार्य के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य का ब्रत लेकर लौटे, जीवन के इस मार्ग में साहस के बड़े-बड़े धनी भी डगमगा जाया करते हैं, इस चिकने मार्ग पर कोई विरला ही अपने को संभाल पाता है, आपके सामने भी जब एक सुशिक्षिता, रूपवती, धनाढ्य देवी ने प्रणय का प्रस्ताव साग्रह उपस्थित किया, तब आपने 'जब तक मेरा हैं दराबाद गुलाम है तब तक विवाह कर के सुख भोगने की मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता कहकर उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। पाठक ! सोचें, क्या स्वगंलोक की ऊंचाइयों को भौतिक मापदण्डों से नापी जा सकती है ! पुराणों के अनुसार तो रूपियों ने ऋषियों ही नहीं देवों तक की तपस्याओं को भी मंग कर डाला था, आखिर यह तो मनुष्य ही ठहरा,

विपत्ति; मनुष्य के धैर्य परीक्षा की कसीटी हुआ करती है, विशेष कर आत्मीयजनों की ममता देश सेवा में दुस्तर वाद्या खडी कर

दियां करती है, निजाम ने भी एक समय पूज्य पण्डित को जी इनकी कान्तिकारी गतिविधियों से चिढकर मन्नानूर (हैदराबाद का कालापानी) में वन्द कर दिया, मीलों तक जंगल हिस्त्रक पशुओं का साम्र ज्य, पढने-लिखने की कोई सुविधा नहीं, शायद वर्ष में एक पत्र लिखने की आज्ञा और वह भी कट छटकर पहुच पाता था, ऐसे मानसिक कप्टदायक एव उवाने वाले वातावरण ं में आपको एक दु.खान्त समाचार मिलता है कि नरेन्द्र ! तुम्हारी पाता जीवन की अन्तिम श्वासें गिन रही हैं, केवल एक बार तुम्हें देखने की तमन्ना से उनकी आत्मा जीणं देह में अटकी पड़ी है, इसी के साथ निजाम का गुप्त सन्देश कानों में पडता है कि 'यदि तुम क्षमा-याचना करलो तो माता के अन्तिम दर्शनों का अवसर सरलता से मिल सकता है। भयानक भूकम्पों में वृक्ष धराशायी हो जाते हैं निदयों के प्रवाह पलट जाते हैं गगनचुम्बी इमारतें भी भूमिसात ढाया करती हैं, केवल पर्वत हो होते हैं जो उस प्रलयंकर अवस्था में स्थिर रहकर अपनी असीम दृढता का परिचय दे पाते हैं; ठोक इसी भांति इन्सानों की जिन्दगी में दुविधाओं तया डगमगा देने वाली अवस्याओं में कितने वैयं के घनी होते हैं जो ममत्व के बलशाली परदे को चं रकर अपने ध्येय के प्रति अटूट आस्था का परिचय देने में अपने को सशकत सिद्ध कर पाते हों ? हमारा माथा गौरव से तब चमक उठता है जब हम अपने इस नायक की इस आमूल-चूल हिला देने वाले अवसर पर भी पर्वत की नाई दृढ-प्रतिज्ञ एवं सुस्थिर खा उपाते हैं अपने धमंसे गिर कर माता के अन्तिम दर्शन तक स्वोकार न किये, क्या यह कम गीरव की व.त है ? दधीची के अस्थिदान की पुगणों ने बड़ी प्रशसा की है. दधीचि का वह त्याग अनुपम एव स्तुत्य है, इसमें कोई दोराया नहीं है लेकिन त्रस्त तथा शोपित मानवता के रक्षा कार्य में अपने स्वाभाविक मातृ स्नेह का पित्याग करने वाले इस कलियुगी िनिमोही दघीचि के आत्मोत्सर्ग का गान तथा मृल्यांकन करने वाला कोई वेद स्थास स्वतन्त्र भारत की पावन धरणी पर न जाने कब होगा ?

समय वदला. गुलामी का निविड अन्छकार छिन्न भिन्न हुआ, महीदों की घाहदत रंग लाई, और १५ अगस्त १९४७ को जवाहरला नेहरू लाल किले से धताब्दियों की गन्दी गुलामी और साम्राज्यवाद के प्रतीक यूनियन जैक को उतार कर उसके स्थान पर स्वाधीनता का सन्देश वाहक तिरगा ध्वज लहरा रहे थे, राष्ट्र के अवाल-वृद्ध Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नर्–नारी स्वाधीनता के आनन्दोत्सव में मग्न थे, लेकिन ऐसे देश भक्तों के लियं अपने जीवन की सर्वाधिक आनन्दप्रद उन घडियों में भी प. नरेन्द्र जी कूर निजाम का जेलों में पडे हुवे उसकी अन्यायी अदालतों से मिलने वाले फांसी या आजीवन कारावास के दण्ड की बाट जोह रहे थे, इससे बढ़कर आश्चर्य तथा खेद का विषय और क्या हो सकता है कि आजादी रूपी दुल्हन की सजी सजाई डोली को अपने कन्धों पर उठाकर लाने वाले ये वका-दार सेवक उसके द्वारपाल एव स्वागतार्थ मगल गान महोत्सव के अपूर्व आनन्द से भी वलात् विचत कर दिये गये थे, पं. नरेन्द्र जी अपने आप में एक जीवित शहीद हैं आपके जीवन का आधे से भी अधिक भाग हैदरावाद की जनता की निजाम के खूनी पंजे से मुक्त कराने के लिय स्वातन्त्रय संघर्ष करते हुवे नारकीय कारागारों में व्यतीत हुआ, निजाम के पालतू गुण्डों द्वारा किये गय घातक प्रहारों से आपके पैर को टूटी हड्डी आज भी आपके तप-स्याग एव देश धर्म प्रेम की ज्वलन्त गाथा तथा निजाम उस्मान अली की अन्धी और कूर साम्प्रदायिकता की कलकमयी कहानी की प्रतीक हैं। स्वतन्त्र भारत का इससे अधिक वढकर और दुर्भाग्य क्या होगा कि जिन लोगों ने भारत माता के गले के तौख, पांवों की वेडियों और हाथों की हथक दियों को छिन्न-भिन्न करने के पावन लक्ष्य को लेकर अपनी उभरती जवानियों को आहत कर दिया, जिन्होंने स्वतन्त्रता देवी के पुनीत मन्दिर के निर्माण के लिये अपने को उसकी नींव के पत्यर के रूप में गलाकर रख दिया, आज वे ही सर्वथा उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं और अंग्रेजों के साथ मिलकर स्वाधीनता सेनानियों का पठो में छुरा घोंपने नाले अवसर वादी, बगुला भक्त आज तिलक, सावरकर और गान्धी के भारत के भाग्य विधाता बन बैठे हैं इससे बढकर और अधिक विडम्बना क्या हा सकती है ? आज का नेतृत्व तो एक किव के शब्दों में यों है : "कीम को गम में खाते है डिनर हुक्काम के साथ "रज लीडर को वहुत है, मगर आराम के साथ" हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र की पुगनी तपीतपाई पीढ़ी का दिखर्शन कराने वाली कुछ कडियाँ अभी भी विदयमान हैं, जिनमें श्रद्यंय पं नरेन्द्र जा तिलक एवं सावरकर ग्रुग के एक आग्नेय संस्मरण हैं, यग्रिप इनका अभिनन्दन बहुत समय पूर्व हो जाना चाहिये था, परन्तु 'देर आय दुरूस्त अ'ये ठर्द् की इस ल कोक्ति के अनुसार यदि प्रातः का भूला शोभ के घर आजावें तो उसे भूला मटका नहीं कहा जाता, पण्डित जी की महत्व पूर्ण सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये किया जा रहा यह अभिनन्दन अत्यन्त ही प्रशसनीय तथा स्तुत्य हैं

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ं उनके अभिनन्दन के गुभावसर पर मैं हरयाणा प्रान्त के सम्पूर्ण आर्य जगत की ं ओर से उनका सादर अभिनन्दन करता हुआ हार्हिक वधाई देता हूं. तथा ं वन्तर्यामी जगदीश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि : पूज्य पण्डित नरेन्द्र जी, स्वस्थ, सवल, दीघार्यु तथा नीरोग रहें जिससे कि आज की युवा पीढी उनसे इसी प्रकार मार्ग दर्शन प्राप्त करती रहें।

"भूयक्च शरद: शतात् '!!

ं प्रधानाचार्य: दयानन्द ब्रह्मा महाविद्यालय, हिसार, (हरियाणा)

# पूज्य पणिडत जी

- शंकरदेव वेदालंकार

विद्यार्थी अवस्था में पूज्य पण्डित जी ने जो सहःयता मेरी की थी वह मैं कभी भूल नहीं सकता । उस जमाने में मुझे वह दस रुपये प्रतिमास भेजते थे। वह दस रुपये आज के ५०० '- रुपये के बराबर हैं। दस रुपये में मेरी सारी आवश्यवतायें पूर्ण हो जाती थी। में जिस आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था उस दृष्टि से तो उस दस रुपये की कीमत अमूल्य ही है। पूज्य पण्डित जी में संकट में सहायता प्रदान करने की तड़प हमेशा बनी रहती है। देश और भारतीय सम्यता के ऊपर जब भी संकट आया तो फीरन आगे हो गए। उस जमाने में मुझे पडितजी की सहायता न मिलती तो शायद में वह न बनता जो मेरी स्थिति या थोड़ा बहुत समाज में जो स्थान है। मेरी जीवन की सफलता का बहुत कुछ श्रेय पूज्य पंडित जी को ही जाता है।

संसद सदस्य (लोक सभा) शाहगंज, बीदर (कर्नाटक प्रदेश) प्रमुख हैं। यदि उन्हें निजामशाही ने राज्य के वाहर न निकाला होता तो सम्भव है वे स्थायी रूप से यहीं वस जाते जैसे कि उनके छोटे भाई यहां वस गये। स्वाध्याय मण्डल की स्थापना वे यहीं करते और "वैदिक धर्म" का प्रकाशन भी यहां से होता।

ऐसे क्षुच्य वातावरण में वाहरी व्यक्ति के वजाय स्थानीय व्यक्ति को ही आयं समाज के कार्य के लिये तैयार करने का निर्णय उस समय के आयं नेताओं ने किया। इस कार्य के लिए जो युवक आये, उनमें श्री नरेन्द्र प्रसाद समसेना भी एक थे। लाहीर के उपदेशक महाविद्यालय में प्रणिक्षण के लिए इन्हें भेजा गया। वहां से आने के वाद आयं समाज की सेवा में ही इन्होंने अपने को अपंण कर दिया। यदि वे चाहतें तो उनके लिए सरकारा नीकरी भी सुलम हो सकती थी। पर आरामदायक और सुल चैन की नौकरी न कर सेवा का वृत लिया। तव आज की तरह नेतागिरी आराम को नहीं थी। पग-पग पर सरकारी कीय तो था ही साथ ही परिवार और अपने कहे जाने वाले भी अलग कन्नी काटते थे। सामाजिक वहिष्कार तक उस समय करते थे। यह सब होते हुए भी वे अपने पथ से विचलित नहीं हुवे।

सेवा के कल पर निजाम राज्य के आयं जगत् में ऐसे छा गये कि श्री
नरेन्द्र प्रसाद सक्सेना से पडित नरेन्द्र बन गये। इस नाम से निजाम सरकार
कांपती थी। चीवीसों घंटे गुप्तचर छाया का तरह इनका पीछा करते थे जहीं
भी वे जाकर ठहरे उन्हें पुलिस तंग करती कि क्यों आये ? कब और कहीं
बायेंगे ? यहां किस-किस से मिले ? किससे क्या बात हुवी ? किसने कितना
हपया दिया आदि प्रश्नों की बौछार उस आतिथ्येय पर करते थे। कई बार कई
अधिकारी इन्हीं प्रश्नों को दोहराते। कभी स्वयं आते तो कभी पुलिस चौकी
उसें बुलवाते। यह सब होने पर भी न इनका कहीं जाना हका और न किसी
ने अपने यहां इनको ठहराने से इन्कार ही किया। हां एकाद बुजदिल कित
जाय तो बात अलग है। इस तरह आर्य समाज के संगठन को उन्होंने सुसंगठित
किया। मज्वूत बनाया साथ ही बडी कठिनाई से इन्हें "वैदिक आदर्श" नाम
स उर्दू साप्ताहिक प्रकाशित करने की आज्ञा मिली थो। जिसका सम्बादन भी
निभिकता के साथ इन्होंने किया। उस समय के सामाजिक कान्ति के अप्रगण्य
कोगों के चित्र और चरित्र उसमे प्रकाशित किये। जिसका परिणाम यह हुआ

कि सरकार सावधान हो गयी और पत्र के प्रकाशन की वन्द करना ही श्रेयस्कर समझा।

१९३७ में कांग्रेस ने संघर्ष का मार्ग छोडकर वैधानिक मार्ग पर चलने का निरुचय किया। देश के १६ प्रस्तों में से ८ प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। अतः वहां कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। कल के विद्रोही सर् कारी शामने चलाने लगे और अंग्रेज राज्यपाल उनके काम में हस्तक्षेप से विरक्त हो गये। यह आक्वासन तत्कालीन भारत मन्त्रों लाई—जैटलेंड ने दिया था। तब कहीं कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाया। इससे देश में एक नई चेतना की लहर फैल गयी। जागृति की एक किरण ने देशवासियों के अन्तर्भन को आलोकित कर दिया।

इसकी जयोति देशी राज्यों में भी फैलने लगी। १९३५ के भारत अधिनियम के अनुमार ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक मंघ के निर्माण की तैयारियां हूं ने लगी। लाई वेल्गिटन के स्थान पर नये वाईसराय बनकर लाई लिनिलिथगों आ गये थे। महात्मा गांधी से मिलने उन्होंने आरम्भ किया। हिन्दुओं की गौ गक्षा की भावना को पहचानकर उन्होंने सांड पालन की योजना देश के सामने रखकर सांड प्रतिपालक के नाम से वे प्रमिद्ध हुवे। देशी राज्यों ने संघ सरकार की स्थापना में अनेक रोडे अटकाये। पर लाई लिनिलिथगों भी चतुर थे। भले ही संघ शासन स्थापित होने में विकास हो पर उन्होंने संघ ज्यायालय की दिल्ली में स्थापना कर दी।

अतः ऐमे युगान्तरकारी वातावरण में जहां जनता में नया जोग उमड़े रहा या वहां देशी नरेण चिन्ता के मारे परेणान थे। उनकी नीन्द हराम थी। जिसमें निजाम का तो और भी बुरा हाल था। उन्हें अपना आसन डोलता विखाई दिया। अतः मरता क्या न करता की तरह वह आयं समाज को कुचलने में अपनी सारी श्रवित लगा बैठे। चुन-चुनकर आयंसमाज के कार्यकर्ता पफड़े जाने लगे। उनकी हत्या की जाने लगी। भला निजाम की ट्रांटर से नरेन जी कैम बचते। इनके भाषण पर रोक लगा दी गयी। इन पर पहला वार हुआ। पकड़ कर विना मुनदमा चलाए ही इन्हें निजाम राज्य के काल्पानी-आदमाम मनानूर के नाम से विख्यात जेल में रख दिया जहां आबकी तरह जाना सुलभ नहीं था न कोई वस वहां जाती थी। कहने को वह हैदराबाद के पड़ोसी जिले भहेंचूव नगर में था। वहां का जलवायु इतना विषायत था कि बहुत कम लोग

दनकर वहां से जीवित आर्त थें। इन पर बहुतेरा दवाव हाला गया किसी तरहा सिमा मागलें यो अर्थि समाज की सेवा से विरक्त होने का कमसे कुछ अक्वासन दे दें तो इन्हें छोडा जा सकता है पर ये भी धुन के धनी थे। किसी प्रकार भी दमन और दबाव के आगे नहीं झुके।

निजाम के ज्यों-ज्यों अत्याचार दमन बढ़ते गर्ये त्यों-त्यों लोगों में चैतना बर्टती प्यो। हैदराहाट राज्य कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही उस पूर प्रतिविन्ध लगा दिया गया जैसाकि कस ने अपनी वहन देवकी सन्तान का बध करता था निजाम ने राज्य कांग्रेस को तो गैरकानूनी घोषित कर दिया पुर आर्यसमाज को ऐसा नकर सके क्यों कि यह एक धार्मिक संस्था थी फिर भी निजाम सरकार चुन-चुनकर लोगों को पकडकर जेल भेजने लंगी। सत्यार्थप्रकाश के सार्वजनिक पठन पाठन पए उसने रोक लगा दी। ुसात्वी समुद्रलास के पाठ.पर प्र देवीलाल जी ओझा को एक वर्ष की सजध ्दें दीः। अतः अभाजी ने जेल के लिए अदालत्में उपस्थित होते के दिन २४ अक्टूबर १६३८ को आयं रक्षा समिति की स्थापना कर उसके प्रधान किन्ह्य में ृसत्याग्रहः की प्रोषणा कर दिश उद्योवणा को देशाको इसभी अस्मिमाणों ने इनीकार किया । अो३म् की ध्वाजाः लें लेकर रेल गाहियाँ भर भरकर सत्याग्रह के लिए निजाम राज्य में आने लगी जिन्हें औरगावदि, गुलवग अिंदि नगरों में रीक कर हजारी सत्याग्रहियों की निजाम शासेन गिरफतार किया । गज्यकी सभी जेले भरदी गर्या। कई जेलों का विस्तार हुआ। प्रमाणस्वरूप गुलवंग जिल का विस्तार देखा जा सकता है, जहां आज एक क लिंज है। इस आर्य सत्याग्रह का अपना ही एक इतिहास है जिस पर एक प्रथ लिखा जा सकता है। एक प्रथ लिखा जा सकता है।

बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। वह एक के बाद दूसरे देश को हडपने लगा। अतः अक्टूबर १९३१ में विश्वयुद्ध छिड गया। देशी नरेशों ने चनकी सांस ली संघ शासन धारा का घरा रह गया। आये सत्यग्राह के समझीते के समय निजाम ने जो शही स्वीकार की थि उनका परिपालन एक गया।

भा उनके साथ जोर ज्यादितया और अत्याचार होते रहे हैं। अन्त में

निजाम को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। किर भी उनके पीछे तो किजामणा ही हाथ धोकर पड़ी थी। गुलवर्गी में राजा नारायण लाल पित्ती की अध्यक्षता में चतुर्थ निजाप स्थाप अर्थ सम्हेलन हुआ। ज़हां अर्थ अर्थल १६४५ को अतिम दिन होग्हर को स्वयं सम्हेलन हुआ। ज़हां अर्थ अर्थल १६४५ को अतिम दिन होग्हर को स्वयं सम्हेलन हुआ। ज़हां अर्थ अर्थल शहर को अतिम दिन होग्हर को प्रतास करने प्रवास विवाद हो गया। अता पुलिस अधिकारी साम उन्हें पकड़ सके का का कि तिमाय करने पुलिस की हिम्मत नहीं हुवी कि उस समय उन्हें पकड़ सके का का की देर तक इन दोनों के साथ पुलिस अधिकारी विलयन की की प्रकार के स्वरं कोने में घूमते रहे। अन्त में अवसर प्रकार हुन दोनों को पुलिस अधिकारी विलयन की को इतनी बुरी तरह से पीटा कि कई स्थानों से हिइडियां टूट गयीं। जब तक वे बेहोश नहीं हुए पुलिस वर्वता से उन्हें पीटती रही। सम्भव है पुलिस ने उन्हें मरा हुआ समझ कर ही छोड़ा हो। इसी तरह संगारेड ही में नरेन्द्र जी पर एक अरव ने गोली चलाई थी, सीमाग्य से गोली उनकी टोपी की कुछल कर चली गयी। टोपी गिर गयी और वे ईश्वर की कृपा से बाल-बाछ बन्न गयी। टोपी गिर गयी और वे ईश्वर की कृपा से बाल-बाछ बन्न गयी।

इस तरह महज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि निजाम राज्य में आयंसमाज की सेवा का बत लेना कोई हमी खेल वहीं था। सहा कफन यायकर चलना पडता था। कब मौन के मह में घकेला जा सकता है कोई नहीं जानता था। नवाब बहुदुरया जग का उदाहुरण हमारे सामते हैं। ऐसे विकट समय में नरेन्द्र जी सदा अकेले ही निजाम राज्य के इस कोने से जस कोने तक दौरा करते रहते थे। एक कम्बल उनके कथे पर रहता था। कोने तक दौरा करते रहते थे। एक कम्बल उनके कथे पर रहता था। गुलवर्ग की मरणान्तक पीटाई के बाद भी उनके उत्साह में कोई बन्तर नहीं आया। न कभी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कोई साथी साथ में

विश्व हिनके भाषणों पर तो कई बार रोक लगायी गयी। इतना ही मही इन पर १६४६ में राज्य के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। विश्व की प्रतिबन्ध लगा दिया गया। विश्व कि विश्व की प्रतिबन्ध लगा दिया गया। विश्व कि की दिया गया। विश्व कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि की हिन्दी कि कि कि कि की हिन्दी कि कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि कि कि की हिन्दी कि की कि की कि कि की हिन्दी कि की कि की कि कि की कि कि की कि कि की कि की कि कि की कि कि की कि

### भी तरण की सत्त लगे रहते हैं। यही इनकी विशेषता है।

आज तो वे आर्य समाज के अन्तरएष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता है। खेर इस नात का है कि आज नई पीड़ा में ऐसे कर्मठ, त्यागी सेवाजावी नेता कहीं खूंढे दिखाई नहीं पड़ते। ईस्वर उन्हें चिग्यु करें और आरोगय रखे. जिससे वे आजन्म अपने सेवा पथ पर चलते रहें।

संस्थापक नवभारत टाईम्स के कसारहट्टा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

#### 

## अदालत संगठन शानित

### जयचन्द्र जैन

मैंने पहली बार पं० नरेन्द्र जी को सन १६३६ में देखा। तब वह मुवक ह्दय सम्राट थे: उस समय निजाम की शान के खिलाफ, मुंह खोलना. घोर अपराध माना जाता था। तब पं० नरेन्द्र जी ने निजाम के अत्याचरों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। सोई हुई पीड़ित जनता की जागृत विया। नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए निजाम से लोहा लिया। निजाम का शासन उनसे भय खाता था इसीलिये मौका मिलते ही, उन्हें गिरफतार कर जेलों से ठूस विया जाता था। एक बार तो उन्हें "यन्नानुसार" के काले पानी पर भी भेज दिया गया था।

पंडित जी उच्चकोटी के सरल, सुबोध, आकर्षक एवं तक युक्त शैली के लोक प्रिय निवर और स्वट वक्ता है। खरी-खरी वातें सुनाने में वह किसी से भी नहीं डरते। उस जमाने में वह 'इत्तेहा दुल मुसलमीन कें विता नवाव वहा दुरया जग के जवाव थे। पंडित जी के भाषणों में जादू का असर था। वह मुरदों में जान फूंकते थे। युक्कों में स्वाभिमान को जगातें

थे। उनका भाषण युवकों में जोश भरता था और अत्याचारों से पीड़ित युवक, जीने मरने को तैयार हो जाते थे।

पंडित्जो का व्यक्तित्त्व वडा आकर्षक है। एक वार जो उनसे मिलता है, उनका हो जाता है। उनके हृदय मे गरीबों के प्रति अपार स्नेह ज सहानुभूति है। कहीं दंगा फिसाद हो या दुर्घटना हो तो पंडित् जी अपनी जान को जोखम में डालकर दीडकर वहां पहुंच जाते हैं और जहां तक बन पडे गरीबों को हर प्रकार से सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। गरीबों की पुकार को शासन के सामने लाना वह अपना धर्म समझते हैं।

पंडित्जी ने अपना जीवन आर्य समाज की अपण किया है। उन्होंने ससारिक सुखों का त्याग किया और विवाह नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचयंत्रत्त को धारण किया। वह सन्यासी न होते हुए भी सन्यासवृत्ति से सादा जीवन व्यतीत करते हैं। सदा खादी के स्वच्छ ग्वेत वस्त्र व व्वेत टोपी परिधान करते हैं।

पंडित्जी में अदुमुत संघटन शिवत है। उन्होंने दक्षिण भारत में न केवल आर्यसमाजों का संगठन किया वरन हैदराबाद शहर कांग्रेस कमेटी एवं हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष होने के नाते मार्गदर्शन भी किया है। हैंदराबाद की ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है जिसका उनसे सम्बन्धं न हो।

बडे बडे अखिल भारतीय समारोह जैसे आर्य सम्मेलन, हिन्दी सम्मेलन, कांग्रेस अधिवेशन का शहर में संचालन उन्होंने जिस खूबी से किया है, उसे कोई नहीं भूल सकता।

हैदराबाद में जितने भी आन्दोलन हुए उनमें पंडितजी सबसे आगे रहे हैं। आर्य समाज आन्दोलन, स्टेट कांग्रेस का आन्दोलन, हिन्दी आन्दोलन गोवध आन्दोलन, यहां तक की तेलंगाना आन्दोलन में भी वह सब से आगे रहे। इस महान सेनानी की सेवाओं को हैदराबाद की जनता कभी भूल नहीं सकतो। पंडित जी आज ६९ वर्ष की आयु में भी युवकों का हृदय और जोश रखते हैं और हैदराबाद की सार्वजनिक गतिविधियों मे भाग लेते हैं।

ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व, ऐसा लगनशील, परिश्रमी, कार्यकुशल, दूरदर्शी, व्यवस्था थ्रेमो सदाचारी एव धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने जीवन की-सम्पूर्ण साधना, समाज एक धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दी हो, खोजने पर भो मिलना दुर्लभ है। हमारी कामाना है कि पंडित्जी इसी प्रकार जनता का मार्गदर्शन करने के लिए शता हु हो।

# वीर पुत्रों के सहायक

काशीराम

आयंगमांज के रंगमंच से पंडित् नरेन्द्रजी के वेद प्रचार ने वीर पुत्रों में भी धर्म के प्रति आस्या एवं जागित उत्तरत्र की। मैं और मेरे साथी विद्यार्थी उन दिनों वड़े उत्माह के साथ उनके भाषण सुनते थे। पंडित्जी नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वास्तव में आप और स्वामी रामानन्द जी तोर्थ स्टेट कांग्रेस के प्राण माने जाते थे। तब कई समारोहों में पंडित् जी से मिलने के अवसर मिले फिर आदिम जाति सेवा संघ में जिसके पंडित् नरेन्द्र जी उपाध्यक्ष थे कार्य करने का सुअवसर मिला। उस समय पाइदी जाति को जो वीर पुत्र कहलाते हैं आदिम जाति में सदस्यता दी गयी थी।

वार्य समाज सुलतान बाजार के चुनाव की एक घटना याद आती है।
पंडित् जी उन दिनों आर्प समाज मध्य दक्षिण के प्रधान थे। सुलतान बाजार
समाज के स्थानीय वार्षिक चुनाव में पंडित् जी के समर्थक ग्रूप के विरुद्ध मुझें
मंत्री वनने पर मजबूर किया गया। विरुद्ध ग्रुप के अध्यक्ष कैपटन सूर्य
प्रताप जी चुने गये थे। तब ग्रुपवाजी की तनातनी में मैने देखा और मेरे
साथियों ने भी महसूस किया कि पंडित् जी में ईर्षी या शत्रुता का कोई भाव
नहीं, स्वभाव में वडी कामलता है। अपने विरोधियों से भी प्रेम रखते हैं।
यह उनकी मर्यादा की विशेषता है। मैं जब नगर निगम के चुनाव में आया
और उपमहापीर बना तब भी मुझको पंडित् जी का आधीर्वाद प्राप्त रहा।

एक बहुत पुरानी घटना की याद आती है पोलिस एक अन से पूर्व रजाकारों का अन्दोलन जोरों पर था; पंडित्जी जेल में थे। नगर में हैज़ा भयंकर फूट पड़ा; इसी के कारण उनके वड़े भाई राजेन्द्र इसाद जा की मृत्यु हो गयी। तीन दिन बाद उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया था। उस दिन उनके भाई की अस्थियों के चुनने का दिन था मैंने देखा कि पंडित् जी पोलिस के एक अवंटी के साथ अमणान बाटिका की ओर चले आ रहे हैं। वहीं स्वाभाविक साहस और जान्त स्वभाव। नगर में उन दिनों सरकार की ओर से संकडों महाजर लाकर बसाये गयं थे। भोजन की दुर्व्यवस्था व विकटता के कारण अचानक हैजा फूट पड़ा था। उस समय की पडित्जी की सेवाओं को हैदरावादवासी कहापि नहीं भूल सकते।

मंत्री, बीर पुत्र हिन्दी विद्यालय पुराना पुल, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

-- 0 0 ---

# सम्पद्धा के स्त्रोत ''पं. नरेन्द्''

-पंo कर्मवीर शास्त्री, एमo,एo,

इस विश्व में जितनी भी अलीकिक एवं लुभावनी सम्पदाएं दृष्टिगोचर
होती है उन सभी का मुख्य स्त्रीत, परम चेतन प्रभु हैं। अथवंदेद में बहुत
सुन्दर वर्णन आया है-''उत्सो देव हिरण्यः' अर्थात् प्रभो ! तू सम्पत्ति का
स्त्रोत है, झरना है। इस कारण संसार का संपूर्ण आकर्षण उस परम पिता
परमात्मा के बदीलत ही है। इसी प्रकार उसके लघु फ्राता जीव भी
शवितयों का अजस्त्र म्त्रोता है। इस चेतन जीव के जारण ससार के बड़े-बड़े
स्मरणीय परिवर्तन होते हैं, क्या विचित्र एवं अथाह शवित छिपी है, इस
चेतन तत्व (आत्मा) में ? और इस अलीकिक सत्यता के दर्शन होते हैं,
महापुरुषों के जीवन में। श्रद्धेय पं नरेन्द्र के लघु देह में छिपी अपार कर्तव्य
शवित को देखकर तो एक वारगी मनुष्य स्तब्ध रह जाता है, जहां कहीं

विशाल सम्मेलनों का प्रयन्ध करना हो, वहां अहर्निश इनकी कार्यशिक्त को देखकर वहें दमखल वाले युवक भी हैरान रह जाते हैं, शायद अधिक प्रयोग से तो मशीने भी विस कर टूट जाती हैं, परन्तु उन से भी अधिक तीवता से सारे प्रवन्ध को सुचाक रूप से चलाना यही तो आपकी विशेषता है, शताब्दी के उपलक्ष्य में अब तक किये गये सम्मेलन उपरोक्त तथ्य को भली भांति सिद्ध करते हैं।

हमारे शास्त्रकारों ने "समः सर्वेणु भृतेपू" के शब्दों में मानवता की बुलन्दी का बखान किया है, इसका मूर्त रूप मुझें तो सर्वाधिक पं० नरेन्द्र जी के जीवन में देखने को मिला, आर्य समाज के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से अथवा अपरिचित व्यक्ति से अथवा आर्यसमाज क्या है ऐसी जिज्ञासा लेकर बाये हुए जिज्ञासु व्यक्ति से भी आप जितना मधुर, उत्तम तथा आकर्षक व्यवहार करते है जो यह बहुत कम लोगों मे पाया जाता है। आप से यदि कोई प्रथम बार भी मिलता है तो वार्तालाप मे यह अनुभव किये बिना नहीं रहेगा कि वह कितने वर्षों को घनिष्ट व्यक्तित्व की छाया में बैठा है। आप के इसी उत्कुष्ट व्यवहार से एक बड़ा भारी कमंठ युवा वर्ग आप को प्राप्त है और इसी कारण आप को युवक हृदय सम्राट कहना सर्वथा उचित है।

फूल वहीं होते हैं, परन्तु माली की विशेषता यह है कि उन्हों से पृथक-पृथक गुलदस्ते बनाता हैं, किस फूल को कहां लगाने से सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है, यही माली की विशेषता है, श्रद्धेय पं० नरेन्द्रजी में कार्य-कर्ता विद्वान् एवं घनिक रूपी फूलों को यथोचित स्थान पर आयोजित कर समाज निर्माण का गुलदस्ता तैयार करने की लोकोत्तर प्रतिभा है, मुझे स्मरण आता है कि १९६८ में दयानन्द बह्म महाविद्यालय हिरतार (हरियाणा राज्य) स्नातक बन कर घर के कार्य मे लग गया था। किन्हीं सूत्रों से मेरी उपस्थित को पडितजी को ज्ञात हुआ, उनका पत्र मिला हिन्दी प्रचार करो, और समय पाकर वेद सप्ताह (श्रावणी पर्व) का कार्यक्रम पत्र मिला। 'तथाऽस्तु' कहकर कार्यक्रम पर गया, उसी वेद सप्ताह प्रचार के दौरान स्थानवंशी भाई की जन्म स्थली हल्लीखेड़ा (कर्नाटक) मे कार्यक्रम हुआ लोगों में बड़ा उत्साह था, सम्मेलन प्रेरणा की। उन्होने पू ० पंडितजी की लीखी और वहां पर १७ दिन का वेद पारायण यज्ञ तथा एक बड़ा सुन्दर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, सभी प्रवन्ध पर पू० पंडितजी की तीखी आंखें थी,

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परन्तु श्रेय मुझे दे रहे थे। मैंने समझ लिया - "तुझे कार्य करने की प्रेरणा देरहे हैं " तथा कुछ सिखा रहे हैं " तव से आज तक मेरे ऊपर पिता से भी अधिक छत्र-छाया है। मराठी वांगमय में वहुत वडी प्रसिद्ध लोकोवित है और वह यह है-" साधी रहणी उच्च विचार सरणी" यह उधित पू० पडित्जो के जीवन में पूर्णतः चरितार्थ है। जून १६७२ की घटना है। कैन्सर रोग से मेरे चाचा को लेकर में हैदरावाद पहुंचा कुछ दिन निवास हेतु आयं प्रतिनिधि सभा के अतिथि भवन कक्ष में रहना पड़ा। जैसे ही हम सभा में सायकाल पहुंचे, रिम-झिम वर्षा हो रही थी, इतने में पंडित्जी देखकर सुझे अपने पास बुलाये और कहने लगे कि आपके वृद्ध चाचा को नीचे क्षपर चढने उतरने से कष्ट होगा अतः आप नोचे के अतिथि भवन कक्ष में रहे 'मै दूसरे स्थान पर रहता हूं-इतना कहना था कि अपना एक वैंग और विस्तर उठाकर मभा के बरामदे में विस्तर लगाये और हम जब तक रहे तव तक वे वरामदे में ही रहे। सचनुच पं नरेन्द्रजी का जीवन कुछ निराला ही है-' शब्धा भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञान मृत भोजनम्' यही आप के जावन का सार रहा है, और है।

यह सारी घटना मैं अपने दाचा, भाई व भाभी को वहीं पर सुनाया. वे सुन कर आक्चर्यचिकत रह गये, इतने वडे महापुरुष हमारे लिए वरामदे में रहते हैं। उन पर आयं समाज का और भी गहरा प्रभाव पड़ां। और घण्टों वैठ कर पू० पडित्जी से शंका समाधान कर लेते थे। इस घटना के परिणाम-स्वरूप आज वे अपने दो पोतों को अध्ययनार्थ गुरुकुल में भेज दिये हैं। यह घटना है तो छोटी परन्तु गम्भीरता से देखने पर सादगी एवं उच्च विचार का और कर्मठ जीवन का पता चलता है न जाने ऐसी कितनी घटनाएं पू० पंडित्जी के जीवन में घटी होगी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों व्यक्तियों के जीवन को मार्ग-दर्शन मिला है, मिल रहा है और भविष्य में भी चिरकाल तक मिलता रहेगा।

कहते हैं कि "दूरत: पूर्वता रम्याः", पर्वत दूर से ही सुन्दर दिखाई देते हैं परन्तु निकट आने पर भद्धे नजर आते हैं. क्योंकि समीपना से उन्हें बारीकी से देख सकते हैं। अधिकांश पुरुषों के सम्बन्ध में भी निकट सम्पर्क होने पर हमारी उनके प्रति पूर्व निश्चित धारणा बदल जाया करती है परन्तु में अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हू कि पं० नरेन्द्रजी इसके सवथा अपवाद है, वर्षों तक उनके निकट रहने पर भी पूर्व निश्चित धारणा नहीं बदलती अपितु उनके त्र्यवहार से वह और पुष्ट होती जाती है, यह क्या जादू है मेरे विचार से पंडित्जी के अन्दर श्रेम, त्याय, अधीनता, लक्ष्य के प्रति स्थिरता, कार्यदक्षता, अन्याय त्रिरोध तथा साहस आदि जो गुण हें हमें पदे-पदे दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में पं० नरेन्द्रजी मानवीय सम्पदा के गुणों के सागर है। यथा नाम तथा गुण हैं प्यारे प्रभुने इस छोटी मी हस्ती में गागर में सागर भर दिया है। उन के निकट सम्पर्क मे आने वाला व्यक्ति इन गुणों के जाल में अनायास ही जकड़ जाता है, मैं जब कभी भी मिलता हूं तो किसी लघुता गुरुता का विचार किये विना सम स्थिति में बातचीत करते हैं, यहां तक कि खुलकर ह्यास-परिहास भी करते हैं, जिससे अगला अपनी लघुता और उनकी गुरुता को भूलकर उन से एकाकार हो जाता है, यह गुण करोडों में से किसी एक में मिलता है, और जिस में होता है वहीं सच्चे अर्थों में महापुरुष होता है, इस कारण प० नरेन्द्रजी यथार्थ में एक महानुभाव है और संसार में ऐसे व्यक्ति ही पूजे जाते हैं, किसो ने कहा भी है-"अदीनोऽक्रोधनोऽलुब्धस्तस्मात् सर्वत्र पूजितः" अर्थात दैन्य, क्रोध और लोभ को छोडने वाला सब जगह पूजा जाता है।

श्रद्धेय पं० नरेन्द्रजी ने जब से होश मम्भाला है तह से अपने जीवन को एक कर्मयोगी के रूप में प्रस्तुत करते आये हैं। काव के शब्द मानों आप के जीवन में साकार रूप दिखा देते हैं।—

> धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः चिरं गहिनी, सत्यं सूनरय-दया च भगिनी भ्राता मनः सयमः। शय्या भूमितलं दिशो६पि वसमं ज्ञानामृत भोजनम्, एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः।।

आर्य समाज, नयादांस दिल्ली

### हैद राबाद सत्याग्रह-संग्राम का एक अद्भुत रहतुमा

### पणिडता नरेन्द्र

पद्मभूषण-डा. दुखनराम

देश जाति एवं धर्म की विपन्नावस्था से उद्धिग्न हो, ७ अप्रील, १८८५ ई० में पुज्यपाद स्वामी दयानन्द जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री विरजानन्द जी के अप्देशानुसार संसार में वेदों के दिन्य संदेश के प्रचार प्रसार हेतू आयं समाज की स्थापना की थी। तब से अब तक एक शताब्दी की इस अवधि में न जाने कितने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि अनेक झंझावातों का सामना करते हुए समाज आज एक ·विशाल क्रान्तिकारी संस्या के रूप में खड़ा हो सका है। आज सार्वदेशिक सभा दिल्ली से देश विदेश के अनिगनत आर्य संस्थाये सम्बन्ध हैं और वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्कृति के प्रचार में संलग्न है। इस लम्बी अवधि में समाज को पल्लवित, पुष्पित और फलित करने में भारत माता को अपने कितने लाड़लों से हाथ घोना पड़ा। कहना कठिन है किन्तु, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हमारे कमें, निभिक्त त्यागी और यश्स्वी बलिदानियों की लम्बी परम्परा का सद्परिणाम स्वरूप आर्य समाज के इस विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है। महापि दयानन्द, पं० लेखराम, पं० तुलसी राम, अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द, पं नायूराम आदि से लेकर अब तक शहीदों की इतनी वडी कतार वन चुकी है, जिसका एक लम्बा इतिहास ही वर्णन कर सकता है। इस पांति अर्थ समाज का इतिहास त्याग और विलदान का इतिहास है, चतुर्दिक सघषं के मध्य यह समाज इतना अग्रसर हो सका है, यह आयं जगन के लिये कम गौरव की वात नहीं है।

आयं समाज के गौरवमय इतिहास में हैदराबाद रिवामत का मत्यापह संग्राम अपना विधिष्ट स्थान रखता है। यह संवर्ष इसके इतिहास का सदने वहा और कठिन संवर्ष था। १० प्रतिशत हिन्दू जनता का जामक नवलवान

था, जों मुल्लों और मौलवियों के हाथ का कठपुतला वन कर इस विशाल जन-समूह पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार के चक चला रहा था। हैदराबाद के निजाम ने अपने दुष्कृत्यों के सहारे रियासत से आर्य धर्म और हिन्दुत्व को मिटाने का मानो बीड़ा उठा लिया था। हिन्दू अपने धार्मिक कृत्यों से विचत कर वियं गये, उनके वैदिक जीवन के कार्यकलापीं पर अंकुश लगाये गये, उनकी सस्कारगत प्रथाओं पर रोक लगाये, तथा जुल्म और प्रयोभन के द्वारा इन्हें इस्लाम ध्रम कब्ल करने को मजबूर किया जाने लगा। यह वह जमाना था, जब शामन का अंकुश इतना कडा था कि प्रजा का मूह खोलना मौन को भ्रामंत्रित करना था। सत्य भी वगावत समझा जाता था और वगावतियों के सिर तोड़ने के लिये अनेक साधन और उपाय सत्ता के पाम मोजूद थं। ऐसी अमहाय स्थिति में मुल्ला-मौलवियों की वन आयी थी, इस्लाम प्रचार जोर पकड़ रहा था, परिणामतः १९३१ ई० में वेद धर्म रक्षार्थ हदराबाद में आयं संमाज को स्थापना हुई। यह समाज अपने स्थापना काल से हा हिन्दुओं का सन्मार्ग दिखलाकर इस्लाम प्रचार का मार्ग अवब्द. करने लगा। यहां तक कि कुछ इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले की पुन: धर्म परिवर्तन करवा कर हिन्दू बनाया गया, फिर तो कहना ही बया ? णामक के कान एसे मरे गये कि आर्य समाज को राजद्रोही सस्था समझा जाने लगा और उसके कार्यकलापों पर अकुण लगाये जाने लगे। स्थित इतनी दयनीय हो गयी कि प्रचार त! दूर, आर्थ समाजियों के लिये अपने धार्मिक कृत्य और साप्ताहिक सत्सगकर सकना भी असंभव हो गया। राज्य की आज्ञा के विनान मन्दिर वन सकते थे न अग्नि होत्र हो सकते थे, न मिदरों पर ओईम की ध्वाजायें फहरायी जा सकर्ता थी, वार्षिकोत्सव हो सकता था, न सत्संग या व्याख्यान हो सकते थे। ये ऐसे आदेश थे जो मानव के जन्म सिद्ध अधिकारों पर कुठाराघात करते थे अंद आइचर्य यह था कि इन क्रुत्यों के लिये मांगने पर भा राज्या. धिकारी आज्ञा नहीं देते थे। भला ऐसी दुरस्थिति को कोई सच्चा आर्य धर्म का सेवक कैसे महन कर सकता है? उसके सामने तो वेद के जाजवल्यमान मत्र प्रेरणा स्तम्भ की तरह अहनिश ज्ञान-किरणों को विखेरते होते हैं। आर्य वीर जानता है— 🕝

> स्रिन्सी वर्चीद्या असि तनुपानीअसि । आप्तुहि श्रेयां समिव सम काम ॥

अर्थात् हे मनुष्य ? तिनक अपनी शक्ति को पहचानों ? तूं शत्रु संतापक है, तू वर्चस्वी है, और प्रजाओं के शरीरों का रक्षक है। अतः तू अपने समान प्रतिस्पर्धा से आगे वढ़ और श्रेष्ठतम पद को प्राप्त कर।

वस्तुतः वैसे ही स्वराष्ट्र धर्म के सच्चे पुजारी निकले पं० नरेन्द्रजी । मानो उन्होंने अपने जीवन के लिये उपयुँक्त वेदमन्त्र को लक्ष्य वनाया, अपनी शक्ति को पहचाना, शत्रु संतापक वने, वर्चस्वी तो हैं ही, जिन्होंने वैदिक संपदा और मानवता की रक्षा करते हुए अपने समान प्रतिस्पर्धी निजाम से आगे निकल कर एक श्रेष्ठतम आर्य धुरीण का पद पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

सन् १६३८-३६ ई० के वे दिन मेरी आंखों के सामने है, जब हैदरावाद का सत्याग्रह आन्दोलन जीवन मरण का आन्दोलन बनकर हर आर्य समाजी को शहीद बनने के लिये आमंत्रित कर रहा था। प्रत्येक आर्य समाजी के अन्त:करण में वहां की घटनायें तूफान पैदा कर रही थी, और वे बलिदानी भावना से अंगड़ाई लेकर उस अहिंसक संग्राम में जुट जाने को मचल रहे थे। वे कातिलाना जुल्म के सामने घुटना टेकने वाले नहीं थे। वे तो अपने सिर पर कफन बांधकर उसकी बाजुओं के जोर को देखना चाहते थे।

> सरफरोशी का तमन्ता अव हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है।।

सारे राष्ट्र में बिलदानी आयं वीरों को संगठित किया जा रहा था। दल के दल आयं वीर जुल्म से टकराने के लिये हैदराबाद पहुंच रहे थे। हैदराबाद की रियासत भी कठोर जुल्मों के द्वारा उनके स्वागत में पीछे नहीं थी। सत्याग्र हियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जेलों में अमानुषिक यतनायें दी जा रही थी-न दाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, ऊपर से मार-पीट और कठिन श्रम लेने की व्यवस्था, न जाने कितने लोगों का जीवन वेंकार कर दिया गया, कितने लोग इस पुनीत कार्य में अपना गरीर त्याग दिये। किन्तु इस भयानक अत्याचार से आयं वीरों के आगमन का वेग ठका नहीं। जैसे तूफानी वेग सामने के चट्टानों को परवाह किये बगैर उफनता, दहाइता, किनारों से टकराता, सामने पड़ने वाली शिलाओं को चूर-चूर करता क्षण-क्षण आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही तूफान की भांति भारत के कोने-कोने से ये दल आ आकर रियासत के जुल्मों की परीक्षा ले रहे थे, आखिर उनके जेल भर गये, उनके कातिलाने हाथ का जोर खत्म हो गये। तूफान के सामने अपनी छोटी हस्ती का एहसास हो गया, और छ: वर्षों के पत्राचार को ठुकराने वाली रियासती महीनों तक जुल्म का चक्र चला कर हतप्रभ होकर बैठ गयी। आयं समाज

की विजय पताका पुन: फहरा उठी, हिन्दू धर्म वच गया, प्रजा को मानवीय जन्म सिद्ध अधिकार मिल गये।

इस घटना चकों के साथ ही महिंप दयानाद के मानस पुत्र श्री पं० नरेन्द्रजी की सीम्य मूर्ति मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होती है। रियासत के अन्दर आर्य समाज की स्थापना, आर्यजनों को जागृत करना, धर्म के लिये बलिदान होने की प्रेरणा देना, तथा सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व करना ऐसे साहसा, विलक्षण, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति से हो सम्भव था। आन्दोलन की सफलता दरअसल नेतृत्व की क्षमता पर निर्भर करती है, और उस अहिंसक आन्दोलन को ऐसा निर्भिक नेतृत्व मिला जिसने जेल को न केवल भयंकर यातनायें सही बल्कि जिसके कई अग सदा के लिये मार खा-खा कर नितान्त दुर्बल हो गये, फिर भी यह उनके ही वल्बूते की बात थी कि हजारों हजार सत्याग्रहियों के लिये समुचित व्यवस्था करने में हैदराबाद का आर्य समाज सफल हुआ।

पं० नरेन्द्रजी के व्यक्तित्व को देखकर मुझे यजुर्वेद का मत्र स्मरण हो आता है।

> प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्मे यच्छतु। अग्ना वः सन्तु बाह्वोअना घृष्या यथःसथ।।

अर्थात् हे वीर नेता पुरुषों आगे वहो, विजय प्राप्त करो। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी भुजायें शिवतशाली हो, जिससे तुम लोग शत्रु से कभी परास्त न हो सका।

सचमुच उनके जीव-क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके साथ इस मंत्र की भावना का शत-प्रतिशत उपयोग हुआ है। जीना उसी का सार्थक होता है, जिसने निज जाति और निज राष्ट्र तथा मानवता के लिये कुछ किया है। जीवन एक पर्वतारोहण है, कठिन से कठिन श्रृंखलायें वाधक रूप में सामने आती हैं, पर उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाला ही जीवन की यथार्थ आनन्द प्रप्त करता है। एक अंग्रेज किव ने कहा भी है:

Life is an uphill journey
And at the top lies glory.
परन्तु ऐसे दुर्गम भागों में अधिकतर यात्री हार मानकर वठ जाते हैं, और

जो हिम्मत करता है, बाजो मार जाता है। किसी उर्दू शायर ने ठीक कहा है ...----

> कदम रहता है सावित जिनका इस सहितये दौरा में। वहादुर हैं वही जो सर किलाये फीलाद करते हैं॥

श्री पंडित्जी के सफस जीवन पर हर आयें जन को गर्व हो सकता है। उनका सम्मान करना, मानवता का सम्मान करना है। मैं भी श्रद्धा के दो पुष्य अपिन करते हुए, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि पण्डितजी दीर्घाय हो तथा त्याय हेतु सदा तत्पर रह कर आर्य जगत के विकास-विस्तार और-कृष्वन्तो विश्वम् आर्यम-इस वैदिक प्रेरणा के व्यापक प्रचार प्रसार म अगना योगदान करते रहं।

एग्जिबीशन रोड़, पटना–१

### पारस स्वरूप पंडितजी

तेजनारायण जयस्वाल

तोन दशक पहले की बात है जब मैं लगभग सात वर्ष का था तब से
मैंने पिडत जी को आर्य समाज के विशाल मच पर भाषण करते हुए देखा
था। मैं आर्य सपाज के चन्दे के लिए एक छोटी सी रकम लेकर मंच पर
गया और पिडत जी मुझे गोद में उठा लिया था। यह मेरा पंडित जो से पहला
अनजान सम्पर्क था। मेरा घर आर्य समाज सुलतान बाजार के सामने गिल
में केवल पच्चीस गज पर होने के नाते में यदा कदा पंडित जी को देखता
रहता था। कांग्रेस और आर्य समाज के सम्बन्ध में उनकी सरगर्मी की झलक
देखता रहता था। दशहरा और होली ज्लूस के समय पंडित जी की व्यवस्था
औ उत्साह देखकर जनता में उमंग जागती थी। इसी लिए आपको नवयवक
हिदय सम्राट कहा जाता है।

सन् १६४६ में मुझे पंडित्जी के बहुत निकट आने का अवसर मिला। उस समय से आज तक मैंने यह अनुभव किया कि पंडित्जी से परिचित हर व्यक्ति संकट के समय् सबसे पहले पंडित्जी को याद करता है क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता करते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति पंडित्जी के पास जाने में संकोच अनुभव नहीं कर सकता। वर्ग हो नहीं समय का भी बन्धन नहीं है। दिन और रात के किसी भी भाग में पंडित्जी से सम्पर्क स्थापित करने में किसी को संकुचाते हुए नहीं देखा गया। उनके द्वार सदा-सहायता के लिए खुले मिले और वे स्वयं सेवा के लिए तत्पर पाये गये। यहो कारण है कि पंडित्जी के चाहने वाले हर वर्ग मे है।

पंडित्जी का रहन-सहन सीधा-सादा नफासित पसंद हैं। उनका छोटा सा कमरा और साथ का वरांडा जो आर्य समाज सुलतान वाज़ार की ऊपरी मंजिल पर था लगभग दो दशकों तक वहुत ही साफ सुथरा और प्रभावशाली रहा। ऐसी सफ़ाई और पाकीज़गी वड़े-वड़े आलीशान घरों और मिनिस्टरों के यहां भी देखने में कम आती है। पंडित्जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कांग्रेस को देश सेवा और स्वतन्त्रता के लिए अपनाया था और जिसके लिए उन्हें जीवन का महगी कीमत चुकानी पड़ी। पंडित्जी ने कांग्रेम से अलग होने के वाद बड़े से बड़े प्रलोभनों के लिए भी किसी दल को नहीं अपनाया। पंडित्जी को किसी ने नेता नहीं बनाया। वे पैदाशी तौर पर नेता हैं और उनके सम्पर्क में आकर नेता बनने वालों की वहुत बड़ी संख्या है।

पंडित्जी का स्वभाव चट्टान की तरह है। परन्तु पंडित्जी पारस पत्थर है जिनके सम्पर्क में विना किसी भेदभाव के लोहा सोना बन जाता है। लोहा सोना बनकर बाज़ार में विकने के लिए चला जाता है और पारस अपनी जगह पर रह जाता है। पंडित्जी के जीवन का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि वे जहां भो रहे अपने आस-पास के वातावरण को मोहक बना लिया, लोग और संस्थायें उनको बड़े से बड़ा काम सौंप कर बैन की नींद सो जाते हैं और पंडितजी अपनी नींद और चैन हराम करके हर काम पूरा करते हैं।

पंडितजी बहुत संकोचा स्वभाव के है। उन्हें कई बार इसी स्वभाव के कारण भूखे रह जाते हुए देखा गया है। वे अपनी पमंद किसी पर नहीं लादते। दूसरों को इच्छा को प्रधानता देते हैं। उनका खान-पान और रहने सहन का स्टैन्ड वहुत ऊंचा और शालीन है। उन्होंने अपनी सुविधा के-िल् बहुतसी वस्तुए जमा कीं और फिर लोगों में बांट दी। उनके इसी स्वभाव की लाभ उठाकर लोग उनकी नहुतसी चीजे माग भी लेते हैं। यह बास बहुत मामूली दिखती है परन्तु, उनकी उदारता और वैराग्य भावना का प्रतीक है।

सबसे बड़ी बात श्री पंडितजी को महानता के शिखर पर पहुंचाती है विद्यार्थियों की सहायता करना। बहाने से अपना खाना खिलाकर और फीसे देकर उन्हें ने जिन विद्यार्थियों का सहायता की है वे आज सफलता के शिखर पर है और उनकी आत्मा ही इस बात की साक्षी है, बयों कि आज का व्यक्ति सफलता के लिए जिस सीढ़ी पर पैर रखकर जाता है उसे भूल जाता है फिर भी पहितजी के एहमानों को मानने वालों की कमी नहीं है। इसी प्रकार वई लोगों की लड़िक्यों के विवाह के लिए पहित्जी ने अधिक सहायता की है। इन सहायताओं का आज के जीवन में बहुत महत्व है। संकट में धन का महत्व मालूम पड़ता है परन्तु पंडितजी ने धन को सदा तुच्छ समझा और आज भी उन्हें उनके पारिश्रमिक के रूप में जो भी मिला उसे लोगों में बांट दिया। आज उनकी सहायता के कारण ही कई घर वस गए हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है।

मैं पंडितजी के व्यक्तित्व के इसी एक पहलू से सब से अधिक प्रभावित हुआ हूं कि पंडितजी ने अमीरी का त्याग किया और फ्कीरी में शाहीपनका सुख अनुभव किया। वे ऐसे पारस हैं जिसके पास रहने से लोहा सोना बन जाता है। इसी महान् गुण के कारण वे जहां भी रहता है उनका महत्व उजागर हो जाता है। आयं समाज के लिए उनका जीवन समित है परन्तु. उससे भी बढ़कर उनका जीवन मानव मात्र की सेवा के लिए स पित है। परमात्मा उन्हें हम सब के सिरपर सलामत रखें और हमें इस योग्य बना सके कि हम उन्हें कम से कम कष्ट दें। अ

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, ''सुषमा निवास'', महर्षि दयानन्द मार्ग (सु.बा.) हैदराबाद (आ.प्र.) अनवरू उलूम कॉलेज

## त्यागसूर्ति श्री पं. नरेन्द्रजी,

–छगनलाल विजयवर्गीय,

हैदरावाद के इतिहास में जहां निजाम के अत्याचारों का उल्लेख होगा वहां पं नरेन्द्रजी के त्याग और विलदानों का उल्लेख अवस्य होगा यह मेरी धारणा है। धर्मान्ध निजाम कट्टर साम्प्रदायिक मनोवृत्ति रखता था और अपने शासन में उसने हिन्दु जो उसके राज्य की बहुसंख्यक रियासत थी उस पर असंख्य, अमानुषिक अत्याचार किए। कई फरमान निकालकर अपने कट्टरपंथी होने के प्रमाण दिए। बहुसंख्यक हिन्दु जनता सदा-सदा के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों के गुलाम बनकर रहे यही निजाम की मनोकामना थी। लेखन और भाषण की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी। धार्मिक कुत्यों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे मन्दिर बनाना, यज्ञशाला का निर्माण करना कानूनी जुर्म था। धार्मिक पर्वे और शोभायात्रा निकालने पर पावन्दी थी। कीर्तन, भजन के लिए भी आज्ञा लेना अनिवायं था। हिन्दी का पढ़ाई और खादी पहनना विद्रोह माना जाता था। भाषण देने से पूर्व लिखित आजा प्राप्त करनी पड़ती थी। प्रकाशन पर भी इसा प्रकार के प्रविन्ध थे। हिन्दु जनता, निराश्रित, निस:हाय और निष्क्रिय होकर किकतं व्यविमूद हो गई थी। किसी में साहस नहीं था कि इन अत्याचारों का विरोध करें। आर्य समाज पर भी इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया हु। अर्थ समाज के नेता और कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और हिन्दु जाति पर हाने वाले अत्याचारो के विरुद्ध संग्राम शरू किया। दूसरी ओर राज्य के अतिरिक्त धर्म निध मुमलमान नेता जो अपने को शासक और हिन्दुओं को शासित समझते थे, राज्य के साथ मिलकर इन्होने हिन्दुओं पर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया। साम्प्रदायिक दंगे करना लुट खसोट करना. बलात धर्भ परिवर्तन करना, महिलाओं का जबरदस्ती भगाकर ले जाना और इन सभी कार्यों में सरकार की पूर्ण मदद रहती थी। सरकार झूटे केस वनवाकर निरमराध हिन्दुओं पर झूटे मुकदमें चलाकर अत्याचार करती रही और अपराधियों को सरकार प्रोत्साहित करती रही। इस काल में नवाव वहादुरयार जंग ने सव लोगों का कार्य बहुत जोर शोर से प्रारम्भ किया। जोर, जुल्म, लोम, लालच, सरकारी भय वताकर अनिगत भोले-भाले हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करने का कार्य शुरु किया। इस काल में एकमात्र आर्य समाज ही ऐसी संस्था थी जो उपरोक्त अत्याचारों का विरोध करती थी। आर्य समाज को इस अवसर पर पं० नरेन्द्रजी जो गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर नगर आए थे इन्होंने धर्मान्ध मुसलमानों को ललकारा और उनकी सारी चुनौतियों की स्वीकार किया। चन्द्रविश्वर नाम रखकर हिन्दुओं को गुमराह करने वालों की पोल पं० नरेन्द्रजी ने खोली। हिन्दुस माज को सावधान किया। यहां मौलवियों, मुल्लाओं द्वारा हिन्दु धर्म पर हो रहे आक्षेपों का श्री रामचन्द्र जी देहलवी धर्मी भक्षजी को बुलाकर शास्त्रार्थ करवा कर समुचित उत्तर देकर मुंह बन्द कर दिया।

बहादुग्यारजग द्वारा चलाए जा रहे तबलीगी कार्य को पंडितजी ने अपने साथियो सहित उन स्थानों पर पहुंच कर शुद्धी का कार्य प्रारम्भ कर दिय और उनके कार्यों को रोका। बहादुरयारजंग घूमघूम कर भाषणों द्वारा मुसलमानों को भडकता, वहां हिन्दुओं को आतकित करता था। पंडितकी भी उनहीं स्थानों पर जाकर उनके द्वारा बनाए गए वातावरण को खतम करते थे। पंडितजी के इन कार्यों को देखकर निजाम की हुकूमत परेशान हो गई और धर्नान्ध मुमलमान घवरा गए। पंडितजी के खिलाफ पडयंत्र रचाने शुरू हो गया, पहितजी क जबान पर पावःदी लगादी गई। आप को कई बार जेल भंजा गया और जेल में अमान्षिक अत्याचार किए गए किन्तु, सरकार के अत्याचार का गति जिस तेजी से वढती गई उससे कहीं अधिक तेजी से पंडितजी की ख्याति और कार्य आगे बढ़ते गए। गुलवर्गा में आये सम्मेलन के अवसर पर अत्याचारी पुलिस अधिकारियों ने पडितजी और उनके साथियों का पुलिस स्टेशन बुलाकर इतनी मारपेट की कि पंडितजी मूछित हो गए। पिंडतजी के पांव की हड्डी तोड दी गई और आप को अपंग कर दिया गया और मरा हुआ समझ कर छोड दिया गया। किन्तु, हिन्दु समाज के सौमाग्य से पंडित जी वच गए। उनके पैर में दूसरी हड्डी वैठानी पडी। वह यातना आज भी पंडितजी को परेशान करती है। नबाव बहदुरयारजग जब भाषण करत ता भुसलमाना का कहत कि ए मुसलमानो तुम एक बालि केश नरेन्द्र को वश में नहीं कर सकते।

पंडितजी की सिंह गर्जना से सारे धर्मान्ध मुसलमान और निजामशासन घवराता था। राज्य द्वारा पंडितजी पर अत्याचारों की मात्रा वहती
गई और एक दिन पंडितजी को मनानूर (निजाम राज्य का कालापानी जेल)
भेज दिया गया। यह बात आर्य जगत के लिए असहनीय हो गई। आर्य जगत
अपने इस प्यारे साहसी सपूत के साथ इस अत्याचार को सहन नहीं सका।
केन्द्रीय संस्था ने चुनौति दी कि अब निजाम अपने अत्याचार बन्ध करे अन्यथा
आर्य जगत अहिमात्मक सत्याग्रह प्रारम्भ करेगा। निजाम ने बात अनसुनी की
और सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ और निजाम को आर्य समाज के समक्ष झुकना
पड़ा और पंडित नरेन्द्रजी को छोड़ना पड़ा।

बाद में रजाकार दौर आया। कासिमरिजवी के नेतृत्व में फिर अत्याचार प्रारम्भ हुए और इन अयात्चारों का मुकाबला भी पंडितजी ने निर्भयता पूर्वक किया। सरदार पटेल द्वारा हैदरावाद को निजाम शाही शासन से जो पुलिस कार्यवाही की गई उसमें पंडितजी का भी सहयोग रहा। पंडितजी ने अपना जीवन समाज के लिए अपंज कर दिया। आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर सेवा में खगें हैं।

पंडितजी कुशल संगठक हैं। आर्य जगत् के सगठन में आपका महान योग रहा है। पंडितजी के मार्गदर्शन में आर्य समाज मध्य दक्षिण के कई सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए, वहां अखिल भारतीय स्तर, अर्द्ध शताब्दी, मधुरा शताब्दी और अब आर्य समाज शताब्दी सफल हो रहा है।

पंडितजी के हृदय में दीन दुखियों के लिए अगाय प्रेम है। दुखियों के दुख दूर करने में पंडितजी सर्वेद आगे रहे। अपने कल की चिन्ता न करते हुए अपना सर्वस्व दीन, दुखियों को लुटाते रहे। आर्थ सणाज में अब पंडितजी एकमात्र आशा की किरण नजर आती है। समस्त आर्थ जगत् की प्रवल इच्छा है कि पंडितजी को हैदराबाद की जनता अपने उद्धारक के रूप में देखती है और पंडित जी सदैव हैदराबाद की जनता में नव-स्फूर्ति की संचार करते रहे हैं।

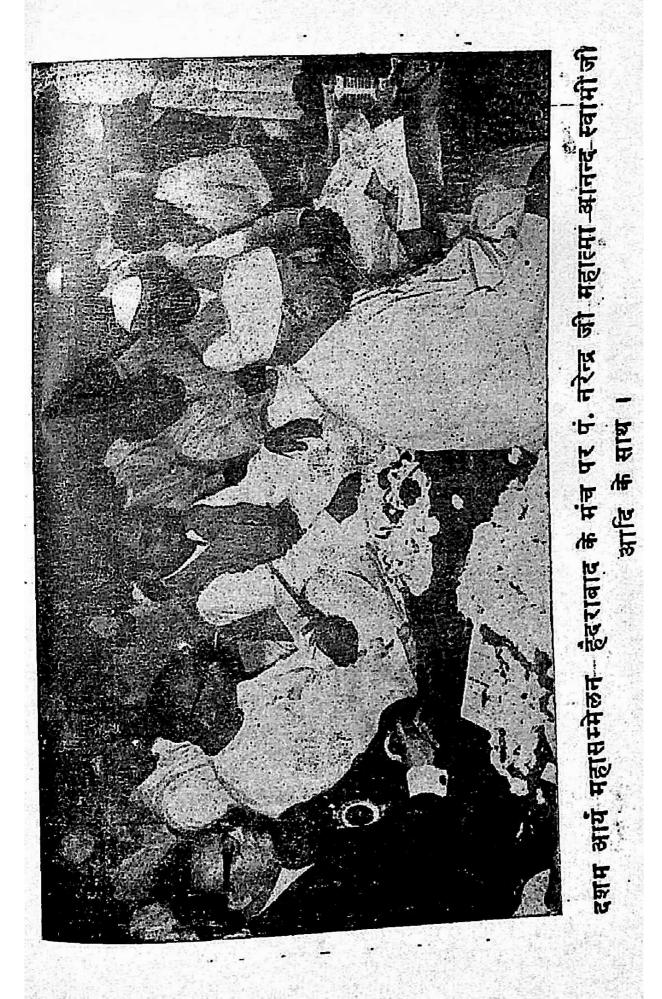



स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पं. नरेन्द्र जी, स्व. विनायक राव जी विद्यालंकार आदि के साथ

पंडितजी बहें से बड़ा और छोटे से छोटा काम करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। पडितजी सदव आयं समाज के और हिन्दुसमाज के विरोध में कही गई वातों का अपने वक्तव्य द्वारा उचित उत्तर देते हैं। आपकी लेखनी में वह शक्ति है कि सामने वाले निरुत्तर हो जाते है। आज आयं जगत् में पडितजी का स्थान सम्माननीय माना जाता है और आयं जगत आपसे भविष्य में मार्गदर्शन की आशा लगाए हुए है। हैदराबाद को गौरव है कि निजाम के अत्याचारों का मुकावला करने वाले रजाकारों से राज्य को बचाने वाले और अन्त में हैदराबाद के उद्घारक के रूप में पंडितजी आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं।

#### BO 30

### अन्न हिंदी सेवक : पं. नरेन्द्रजी

-रामविलास मोदाणी

अदम्य उत्साह एवं साहस के धनी पं० नरेन्द्रजी एक कुशल संगठन-कर्ता भी हैं। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आन्दोलन एवं आयं समाज के क्षेत्र में आपने जहां अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं से अपना अलग इतिहास निर्मित किया है, वहां हैदराबाद के हिन्दी जगत को भी आपने ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान की है।

राष्ड्र-भाषा हिन्दी की उन्नित और प्रचार-प्रसार से ही राष्ट्र की उन्नित संभव है। इस सिद्धान्त में अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले पं० नरेन्द्रजी एक प्रभावशाली वक्ता, लेखक एवं सम्पादक भी हैं। हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, हिन्दी अकादमी, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी विद्यार्थी संघ, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी सम्मेलन आदि संस्थाओं के माध्यम से आपने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के कार्य में अपूर्व योगदान दिया है।

हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद तथा हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण गदों पर रहकर आपने राष्ट्र भाषा हिन्दी को घर-घर पहुंचाने, हिन्दी साहित्य की वृद्धि एवं हिंदी साहित्य का अन्य धारतीय भाषाओं के साथ आदान-प्रदान, कार्य में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

सन् १९४९ में संपन्न अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३७ वें हैदराबाद अधिवेशन में आप राष्ट्र भाषा परिषद के स्वागताध्यक्ष थे। सन् १९६६ में संपन्न हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के रजत जयंती समारीह के स्वागताष्ट्रपक्ष तथा सन् १९६८ में आयोजित आन्ध्र प्रदेश हिंदी सम्मेलन के स्वागत मंत्री के रूप में आपने अपनी कार्यं कुणलता एवं संगठन शक्ति का परिचय देते हुए अला समय में ही उन्हें सफल बनाने में सहयोग दिया।

अन्ध्र प्रदेश हिंदी विद्यार्थी संघ के संरक्षक एव परामर्शदाता के रूप में हिंदी सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों एव हिंदी दिवस सपारोह के आयोजनों का हैदराबाद में आरंभ करवाने का श्रेय आपको ही है। राज-भाषा विधेयक के विरोध में जन-मानस को तैयार करने में भी आप अग्रणी रहे।

आर्य समाज द्वारा सन् १६५६-५७ में सच्चर फार्मूले के विरोध में पंजाब में चलाए गयं हिन्दी आप्दोलन के आप ही सयोजक थे। इस में भाग लेने के लिए देश भर से सत्याग्रही जत्ये भेजे गये थे। सन् १६०८ में तृतीय अंग्रेजी भाषा सम्मेजन हैदराबाद के विरोध में जो आन्दोलन चलाया गया, उसके आप ही मुख्य परामर्शदाता थे। इस आन्दोलन के फलस्वरूप स्व०-चक्रवित राजगोपालाचार्य जी द्वारा उद्घाटित यह सम्मेलन संपन्न भी न हो सका और अंग्रेजी को सविधान के आठवें शेड्यूल के अंतर्गत देश की १५ राजभाषाओं में सम्मिलत कराने के लिए चलाया गया अखिल भारतीय आन्दोलन ठप्प होकर रह गया।

अ। न्ध्र प्रदेश सरकार के जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश मासिक पत्रिका को अंग्रेजी, उर्द् एवं तेलुगु के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित करवाने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके प्रमुख सदस्य के रूप में आपने सिक्रय सहयोग प्रदान किया। जिसके फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश सरकार को 'आन्ध्र प्रदेश' मासिक को हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिए वाध्य होना पड़ा। हैदराबाद नगर में केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की

स्थापना की मांग को लेकर जब-जब भी अधिकारियों के मम्मुख प्रतिनिधित्व किया गया उसमें आपका पूर्ण समर्थन एवं सिक्रिय सहयोग प्राप्त रहा।

सन् १६६१ एवं सन् १९७१ की जनगणना के समय हैदराबाद निवासी समस्त उत्तर भारतीय लोगों से मातृ भाषा के कालम में केवल हिन्दी मातृ-भाषा लिखवाई जाय तथा जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं हैं वे द्वितोय भाषा के रूप में हिन्दी ही लिखवाए, इस विषयक आन्दोलन में भी आपने स्थान-स्थान पर जन सभाओं को संबोधित कर जन साधारण को प्रशिक्षित किया।

आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य-दक्षिण तथा विद्यार्य सभा के अंतर्गत पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना में सहयोग देकर हिन्दी के पाठकों की वृद्धि का कार्य किया । साथ ही प्राच्य महाविद्यालय, केशव-स्मारक विद्यालय तथा अन्य हिन्दी माध्यम की शिक्षण सस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं उन्नति में योग देकर हिन्दी शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाया।

हैदरावाद के आर्यों को साधना और संघर्ष, के लेखक एवं आर्य जीवन पित्रका के प्रधान सम्पादक पं नरेन्दजी का नगर की लगभग सभी प्रमुख हिन्दी संस्थाओं एवं प्रवृत्तियों से संबंध रहा है। जिनके माध्यम से आपने राष्ट्र-भाषा हिन्दी की उन्नति में प्रमुख सहयोगी बनकर अनन्य हिन्दी सेवा का गीरव प्राप्त किया है।

आशा है अन्य हिन्दी सेवी सज्जन भी आको हिन्दी निष्ठा से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्र भाषा हिन्दी की श्री वृद्धि में इसी तरह सहायक होंगे।

चप्पल बाजार, हैदराबाद

CCC.CCC

#### लोकोत्तर

'वज्रादिष कठोराणि मृदूनि कुसुमादिष । लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहिति ॥'

बाहर कठोर भीतर मृणाल यह रूप वडों का होता है। हो वज्ररूप वाहर उनका अन्तस्थ दयामय होता है।। है रीत जगत की ही ऐसी लोकोत्तर कब जाने जाते? बाहर का रूप सभी जाने अन्तस की थाह नहीं पाते।।



#### आत्मज्ञयी

वामन-काय उदार – हृदय उत्साह – अगाध – निकुंजन।

कार्यकुशल – नीतिज्ञ-विवेक – विचारवान जन – रंजन ॥

पाप-कुटिल-अन्याय-पाशविक-अत्याचार - प्रभंजन

सत्य - सनातन - आर्य-धर्म-आमोदित - ऋम-अनुरंजन ॥

धर्म - कर्म - कर्त्तव्य-परायण सेवा - कार्य - निमन्जन ।

साहस – धैर्य अदम्य-शौय-अम्लान-कीर्ति हित-सज्जन॥

आशापुंज अपूर्व प्रेरणा-स्रोत अचेतन – जन – जन न्हेनेहांसिक्त नयन नित तत्पर करने को नीराजन ॥

्दीन-हीन असहाय-अज्ञ का ज्ञत आश्रुत आकन्दन '१

विपश्चिला बन प्रकटित भुवितल लक्ष-कोटि आनन्दन ॥

राम – रूप प्रतिभा – अनूप आह् लादित 'केशवं'-नन्दन प

ःक्षमा - दया - दाक्षिण्य - धाम हे आत्मजयी जग - वन्दन ॥

— विजयवीर विद्यालकार ज्ञाच्य महाविद्यालय, नारायण गुडा, है द रा बा द – था. प्र.



## आदर्श पुरुष : पं. नारेन्द्रजी

#### -सत्यनारायण गुप्त

क्वेत वसन के पोशास में भारतीय सभ्यता के प्रतीक, विशाल कंधों
पर स्वाभिमान से भरा गोल चेहरा, स्वरेशाभिमान से फूली छाती और
निष्काम सेशा-भार को प्रवल उत्कण्डा से गर्वोन्नत ललाट एक ऐसी मूर्ति
सामने प्रस्तुत करता है जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समाज और
राष्ट्र के लिए ममर्पित कर दिया। जिसकी भावना और कामना के पीछे निहित्त
सामाजिक उत्यान ही जीवन का लक्ष्य रहा है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के
धनी आदर्श पुरुष पंज नरेन्द्र जी एक कर्म योगी साधक की भाति निरन्तर कर्म
को प्रधानता देते रहे।

वे सदैव कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करते रहे। एक और उन्होंने निजाम के निरंकुण णासन से जीवन की बाजी लगा कर सामना किया और उमके द्वारा किए गए अनेक अत्याचारों, अन्यायों के विरुद्ध न केवल आवाज बुलन्द की, अपितु जनता में नवजाग्रति उत्यन्न कर निजाम के णासन को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया तो दूस री ओर उन्होंने जनता में आत्मिनमें रजा व आत्म-वर्ग, का संवार कर उन्हें विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया।

अवरणीय पं • नरेन्द्र जी का मेरा परिचय लगमग २५ वर्षों से रहा है। विद्यायियों और नत्रयुवकों से वे बहुत ही स्नेह तथा प्यार से ज्यवहार करते हैं। हगरे निवेदन को सहर्ष स्त्रीकार कर एक बार राष्ट्रीय हिन्दी बाचनालय-पुस्तकालय, चेलापुरा पर व्वजारोहण करने पद्यारे थे। यहीं से उनसे मिलने का और निकट आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके पश्चात तो अनेकों बार हिन्दी के कायों के लिए पं • नरेन्द्र जी से मार्ग-दर्शन प्राप्त होता रहा। आन्ध्र प्रदेश हिन्दी विद्यायीं-संत्र के वे संरक्षक तथी

केन्द्रीय सरकार में जिस समय डा० बी० गोपाल रेड्डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उस समय उन्होंने आकाश वाणी के लिए एक नीति अपनाई थी कि 'हिन्दी का सरलीकरण' किया जाय। इस सरलीकरण के नाम पर भाषा का स्वरूप ही विकृत किया जा रहा था। उस समय हैदराबाद नगर से भी आन्ध्र प्रदेश हिन्दी विद्यार्थी-संघ के तत्वाधान से पंडितजी के निर्देश पर कड़ा विरोध प्रकट किया गया। अन्तमें जनता की भावनाओं की विजय हुई।

सन् १९६७ तथा १९६५ में 'राजभाषा विधेयक' का बहुत ही जोरदार शब्दोंमें विरोध विया गया। १६६७ में आन्ध्र प्रदेश हिन्दी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। उस समय ससद के पिठामह डा॰ सेठ गोविन्ददास हैदराबाद प्रधारे थे, सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। पंडितजी उसके स्वागत मंत्री थे और में इस सम्मेलन का स्वागत संयुक्त मंत्री था। पूरे सम्मेलन की रूप-रेखा स्वयं पंडितजी ने वनाई थी और इस कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था।

जन-सम्पर्क में विभाग के द्वारा हिन्दी भी अन्ध्र प्रदेश का प्रकाशन, जन्मानिया विश्व विद्यालय में बी. ओ. एल, में एम. ओ. एल परीक्षाओं का सचालन, हिन्दी, तेलुगु और उर्दू माध्यम द्वारा 'उस्मानिया मेट्रिक' परीक्षा का आरम्भ, करवाने में हिन्दी विद्या संघ को आपने न केवल समर्थन किया अपितु सिक्ष्य योगदान भी दिया। दक्षिण में हिन्दी विद्वविद्यालय की स्थापना के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे।

हिन्दी दिवस, राजेन्द्र जयन्ती, प्रेमचन्द दिवस, कवि सम्मेलन, साहित्य-कारों आदि के स्वागत समारोह, हिन्दी विद्यार्थी सम्मेलनों आदि के आयोजन में आप हमेशा आगे रहकर, हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे और अर्थ तक की व्यवस्था वे स्वयं करते थे। हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद के अध्यक्ष के नातें भी उन्होंने हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा की है। जब भी 'दक्षिण भारत में हिन्दी' का इतिहास िलखा जाएगा पं॰ नरेन्द्रजी का उल्लेक स्वर्णाक्षरों में आदर के साथ अकित किया जाएगा।

यरम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि पं० नरेन्द्रजी को स्वस्य जीवन तथा दीर्घायु प्रदान करे। जिससे समाज और राष्ट्र को उनका यशस्त्री नेतृत्व प्राप्त होता रहें।

बेलापुरा, हैदरावाद-रे

-090-

## पं. नरेन्द्रनी - एक संघ्यमय जीवन -मुनीन्द्र

सूर्य के ताप ओर प्रताप का पूरा और सही अनुभव वही बता सकता है, जिसने उदय से अस्त तक की उसकी पूरी यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन किया हो। वैते ही किसो कर्मवीर व्यक्तित्व की पूरी झाँकी वही प्रस्तुत कर सकता है जो उसकी पूरी जीवन-यात्रा का प्रत्यक्ष द्रष्टा ही नहीं, सहभागी भी रहा हो।

पंज नरेन्द्रजी को जानने और उनके बारे में सुनने का अवसर मुझे सन १६५० के बाद ही मिला, जब वें अपने दौर का मध्यान्ह पार कर खुके थे। युवाकाल में उनकें संघर्ष की सफल परिणित भारत में हैदराबाद रियासत के विलय के रूप में हो चुकी थी। साम्प्रदायिकता और प्रशासन का जो गठबन्धन निजाम के शासन-काल में था, वह समाप्त हो चुका था। सामने दुर्शन की चुनौती हो तो पराक्रम सिर पर चढ़कर घोलता है। सघषंशील जीवन को जब सफलता मिल जाती है, तो स्वभावतया वह विश्राम और भोग की तरफ झुकता है। लेकिन संघर्ष जिसके जीवन का धर्म दम यया हो, वह संघर्ष के कार्य के नये अंश चुन लेता है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri प्रत्यक्ष सम्पन्न के पूर्व में विभिन्न स्रोतों से, जिनमें उनके परप प्रशंसक और कट्टर विरोधी भी हैं, नरेन्द्रजी, की शौर्य गाथा, सुन चुका था। तब वे आयंसमाज की ओर से कोई साप्ताहिक पित्रका निकालते थे। और मैं कर्माशयल प्रिटिंग प्रेस का काम देखता था। पित्रका का काम विनयकुमार देखते थे, लेकिन कभी-कभी इसी सम्बन्ध में प्रेस में बा जाते थे। अभिवादक से लेकर बातचीत और व्यवहार में मधुरता, शालीनता एवं सौष्ट्रव की प्रतीति होती थी कि कभी-कभी लगता था कि बहुत औपचारिकता के कारण ऐसा होगा, क्योंकि निजाम के दौर में जो आदमी मुंह से हमेशा आग के गोले बरसाता रहा हो, जीवन में इतनी कठिनाइयाँ झेलता रहा हो, वह इतना मिष्टभाषी और शालीन हो सकता है, इसकी कल्पना मैं नहीं कर पाता था।

वे कई वर्षों तक हिन्दी प्रचार समा के अध्यक्ष भी रहे। संभवत उन्हों के अध्यक्षता काल में सभा की रजत-जयंती भी मनायी गयी। एक बार मैंने फोन पर उनसे कहा कि आप रजत-जयंती के अवसर पर हिन्दी पत्रों पुस्तकों की एक अच्छी प्रदर्शनी करवा सके तो लोगों को मालुम होगा कि हिन्दी ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने इस सुझाव की बहुत सराहना की, और कहा कि इसका पूरा विवरण बनाकर भेजिए, उसे क्रियान्वित किया जाएगा। तीन-चार दिनों में मैंने पूरी योजना टाइप करवा के भेज दी। तत्काल उनका प्रांत स्वीकार किया गया और आध्वासन कि उस योजना को कियान्वित किया जायगा। वह नहीं हुआ, अलग प्रसंग है। यहां उसके उल्लेख का तात्पर्य इतना ही है कि जब कोई नया सुझाव उनके सामने रखा जाता है तो उन का वे स्वागत करते हैं, उतमें कोई काट या तक करके सामने वाले: का हौसला पस्त नहीं करते।

संभवतः १९६७ में एक हिन्दी सम्मेलन हुआ था, जिसमें सेठ गोविन्द-दास जी ने भाग लिया था। उस सम्मेलन के अवसर पर में थोड़ा और भी निकट सम्पर्क में आया। बात और विवाद में से काम की चीज पं० नरेन्द्रजी तुरन्त पकड़ लेते हैं। संगठन-शक्ति भी उनमें गजब की है, और उसका शायद यह अर्थ है कि वे किसी काम को छोटा नहीं मानते। स्वयं करने को तत्पर रहते हैं। सभा, सम्मेलन में छोटी से छोटी बात का ख्याच रखकर असकी व्यवस्था कर देते हैं। उनकी कर्मशीलता और संगठन शक्ति का लोहा उनके घोर निन्दक भी मानते हैं। सोंदर्य बोध उनमें गजव का है। द्वैतिक व्यवहार, कार्यालयों के संचालन तथा सभा स्थलों की साज-सज्जा अथवा प्रचार-सामग्री की रूपरेखा तैयार करना सब में उनके सौन्दर्य बोध की झलक मिलती है। शुद्ध साहित्य में जी उनकी रुचि है। लगता है, वे राजनीति और समाल सेवा में न पड़ते तो ऊँचे साहित्कार होते। यद्यपि वे कट्टर आर्य समाजी हैं, लेकिन उनमें प्रशंसकों में ऐसे मुसलमान भी हैं, जो अपनी जगह कट्टर हैं। प्रशंसा का मूल कारण है कि वे विरोधियों के तर्क और दृष्टिकोण का भी आदर करते हैं।

अपने साथ काम करने वालों का वे काफी ख्याल रखते हैं। उनके सुख-दु!ख में शामिल रहते हैं। अपने परिवार के सदस्य के रूप में उनसे अववहार करते हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन रक्त सम्बन्धी से जो परिलग माने जाते हैं उनके प्रति भी उनका व्यवहार यहा आत्मीय है। समय निकाल कर उनसे भिलते हैं, उनका दु:ख-सुख बांटते हैं, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते। आत्मीयता और निलिप्तता का यह सयोग उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट पक्ष है।

आयु की दृष्टि से सत्तर के पास पहुंच रहे हैं लेकिन उनमें कल्पना शिक्ति और संगठन शिक्ति का इतना अक्षम्य श्रंडार है कि अभी उनसे बड़े-बड़े कार्यों की अपेक्षा सब लोग करते हैं। आयं समाज-स्थापना शताब्दी समारोह के वे अखिल भारतीय संचालक है। इस रूप में उनका कार्य क्षेत्र सारा देश हो गया है। लगभग डेढ दो वर्ष से वे प्राय: उस काम से बाहर ही रहते हैं। लोग उनके सम्पर्क में है—निकट से या दूर से सभी चाहते हैं कि पंडितजी हैं सराबाद में ही रहें, और यहां के सामाजिक कार्यों को दिशा गित प्रदान करें। में भी उनमें हूँ, जो पंडितजी को हैदराबाद में बांधे रखना चाहते हैं।

सक्यावक !

हैकराबाद समाचार साप्ताहिक, हैंदराबाद

### पं. नरेन्द्र जी के प्रति

दिवकर पाण्डेय

नर नहर! तपःपूत, औषड् दानी। साहस के प्रति रूप. शक्ति के स्रोत, तुम्हारी वाणी से भयभीत-नराधम अब तक नत मस्तक। तुम शिव ! विष के घट कितने ही पी डाले। पर. जिनको गण समझा -वे भस्मासुर निकले। भाग्यनगर का हर कण तेरा आभारी है। लेकिन, हमसे चूक हो गई -क्षमा करो, बलिदानी। तुम दिल्ली के ही लायक थे. सारा देश तुम्हारा। अब तो हम मिर धुनते हैं -पाया, रत्न गँवाया।

भूली बिसरी बात याद आती हैं कभी किसी शायर ने
चुपके से गाया था 'चली जा मेरी महबूबा तेलंगाने से चली जा।'

and a final after the first the section of the sect

### पं. नरेन्द्रजी : एक पत्रकार के रूपमें -हरिश्चन्द्र विद्यार्थी

स्वाधीनता के पूर्व निजाम हैदराबाद के सार्वजनिक क्षेत्र में विशेषकर तेलंगाना, मराठा वाडा और कर्नाटक जिलों में एक ऐसे व्वक्ति की क्रान्तिमय वाणी गूँ नती आ रही है जिन की आज भूरी-भूरी प्रशंसा कितने ही शब्दों में किया जाए उनके लिए कम ही है। पं नरेन्द्रजी के नाम को मैं अपने बाल्यकाल से ही आयं समाज क्षेत्र में ही नहीं अपितु सार्वजनिक क्षेत्र में भी उतन ही आदर के साथ सुनता आ रहा हूँ जितना कि आज कई गुणा सार्वदेशीय स्तर पर प्राप्त है। मुझे पंडितजी को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला केवल उन्हें एक पत्रकार के रूप में। यदि कोई कहे कि एक धार्मिक संगठक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संग्राम-सेनानी को पत्रकारिता से क्या सम्बन्ध है ? केवल मैं अपनी दृष्टि से यही कहूँ कि कोई पत्रकार वौद्धिक जगत् का एक जीता-जागता ऋ न्तिकारी ही के। नव समाज के न्यायिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग व वाणी को जनता तक पहुँचाने में सफल होता है। पंडितजी में यह गुण कूट कूट कर भरे पड़े हैं। उनके विचारों में जनता की ष्टाभिव्यक्ति मिलती है। वे न केवल धार्मिक विचार पर ही सोचने में अपना व्यक्तित्व नष्ट नहीं करते लेकिन कभी किसी न किसी सामाजिक, राजनैतिक विचारों से वे थिरे रहत हैं। यदि कोई भी उनके चिंतन करने की विधि का मनोवज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वे एक साथ सर्वागीण बौद्धक विकास के प्रतीक हैं। उनमें ऋान्तिकारी बौद्धिक विकास के सम्पूर्ण विशेषताएँ विद्यमान है। प्रेस व पत्रकारिता जन आन्दोलन को सचेत करने के लिए हो नहीं अपितु जनशक्ति के आधार को मूल्यांकन देना होता है। पंडितजी में वे सभी गुण विद्यमान है जो एक पत्रकार में अपने विचारों को जन जन के हृदय तक पहुँचाने की क्षमता रखते है। वे कभी न कभी कुछ पत्र-पत्रिकार्ये ही नहीं छोटे से छोटा बडे से बड़ा ग्रन्य प्रकाशन करवाने की घुन उनके मस्तिष्क में योजता बगी रहती है। उनके निर्देशन में मेने कई पुस्तकें प्रकाशित होते देखा है। वह भी इतने

क़लात्मक ढंग से कि कभी यह कर्पना नहीं की जा सकती य पंडितजी एक कलाकार का हृदय ही नहीं रखते अपितु कलाकार बनने का सपना उनमें बाल्यकाल में ही जागृत हो चुका था। मैंने एक बार प्रेस में देठे-चेठे ही पूछा । पंडितजी आपको पत्रकारिता के गुणों के साथ ही साथ ये साज सज्जा रंगों की परख करने की प्रेरणा कहाँ से मिली ? तत्काल उन्होंने उत्तर दिया-मैंने तो बचपन में ही ड्राइंग की परीक्षा पास की थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितनी बारीकी से प्रत्येक विषय पर सोंचने व समझने का प्रयत्न करते हैं। पंडितजी जहां कमल के समान कोमल हृदय रखते हैं वहाँ उनकी जिह्ना में तायों को भी दहका देने की क्षमता है। वास्तव में पडितजी में एक मानों में एक विवेचक व पत्रकार होने की क्षमता विद्यमान है। यदि वे आज भी सामाजिक ऊहा पोह और ऊवड़ खावक के दायरों से हटकर चितनशील पत्रकार के रूप में कोई कार्य प्रारम्भ कर दे तो' मैं समझता हूँ कि उनकी वाणी तो क्या लेखनी की शक्ति को भी सार्वभौम प्रशंसा मिलने की सभावना है। पंडितजी के विषय में जिन-जिन वौद्धिक गुणों की प्रशसा की जाय पाठकों के लिए बहुत कम ही है। अतः उनके विषय में कुछ भी हमने नहीं जाना। मैं केवल आर्य जीवन के सम्पादन करते समय उनके निकट में बैठकर विचार करते देखा तो केवल एक ही दृष्टि कोण रहती कि हिन्दू समाज ही नहीं आज का सम्पूर्ण मानव समाज अन्याय अत्याचार और अभावों से दबा अपने को घुटन की और बढ़ाया जा रहा है और उसका निदान क्या है और कैसे क्या यह एक मात्र अभिकृषि पत्रकारिता लोक कल्याण के कार्यों में सशक्त हो सकती है ? प्रेम के विषय में नेपोलियन की उदित प्रसिद्ध है कि-चार विरोधी पत्रों का भय एक हजार बेनेट के भय से भी वड़ा होता है। नेपोलियन का यह कथन इपीलिए मस्य है वि पत्रकारिता छोकप्रियता की अभिव्यवित की एक कछा है। जिससे जन-साधारण में जागरण की आगा बंधी रहती है। पंटितजी ने आर्थ समाज के क्षेत्र में ही चेतना व प्राण फूंकना नहीं चाहते हैं यान वह एक ऐसे समाज का संगठन चाहते हैं जहां सर्वमाधारण को न्यायिक उपकीण समान हल में उपलब्ध हो सके।

यादरणीय पश्चिमी के ध्यवितस्य के विषय में जो बुझ की गुणनाण करें बहुत कम है। परमारमा से कामना मार्थ हैं कि वे अपनी दीर्बाय तक बनता जनादेन की देवा करते रहें। भूति हा क्षेत्रक हा हो भी के जा हाहत सब के किल होती है। एक एक किल

## पं. नारेन्द्रजी प्रेरणा के स्त्रोत

-ठा. सरदार सिंह एम.ए., एल एल-वी.

子 19 文化 "全部" 医氯磺基甲酚 医内膜

आर्यं समाज स्थापना शताब्दी समारोह के हैदराबाद के मंच से
महात्मा आनन्द स्वामी जी ने जब आर्य जनता को यह सूचना दी कि
हैदराबाद के प्रख्यात आर्य नेता श्री पं० नरेन्द्रजी वैदिक धर्मानुसार जीवन
के चतुर्थ एवं प्रमुख, कल्याणकारक, सन्यास आश्रम में शीघ्र ही प्रविष्ट
होने वाले हैं, तब उनका सम्पूर्ण कमँठ एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, विजली
की भांति सभी के मस्तिष्क को चकाचींत्र कर गया। पं० नरेन्द्रजी के तप
और त्याग से परिपूर्ण जीवन का चित्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत है।
पं० नरेन्द्रजी का जीवन और गत हैदराबाद के चार-पांच दशकों का इतिहास
एक है।

पंडितजी सदा ही आर्य जगत तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अपने अद्भुत साहस त्याग और बलिदान से युक्त निस्वार्थ सेवा कार्य के कारण प्रेरणा के स्त्रोत रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश का प्रत्येक नागरिक और अन्य भारत वर्ष के आर्यजन पंडितजी को भली-भाँति जानते हैं और वे उनके लिए गौरव एवं श्रद्धा के विषय है। आन्ध्र प्रदेश की स्थापना से पूर्व हैदराबाद के निजामशाही दौर में वह राष्ट्र प्रेमी तथा हिन्दू-धर्म-विरोधी तत्यों के विषद्ध अपने दृढ़ संघर्ष के कारण बालक, युवा एवं वृद्ध सभी के प्रिय और आदर्श-पात्र रहे हैं। स्वाधीनता के लिए समस्त भारत वर्ष में. बिटिश साम्राज्य के विषद्ध जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन लिख हुआ था तब हैदराबाद राज्य में तत्कालीन मुस्लिम-राज्य-प्रशासन द्वारा आर्य-हिन्दुओं पर ढाये जाने वाले अत्याचार तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक अत्याय के विषद्ध आवाज उठाने वाले नेताओं में प्र नरेन्द्रजी अप्रणी रहे हैं। हैदराबाद राज्य की तत्कालीन पीढी के लोगों के मन, मस्तिष्क और हृदय पर सबसे अधिक अकित होने वाले व्यक्तियों में केवल महत्व्य में केवल और हृदय पर सबसे अधिक अकित होने वाले व्यक्तियों में केवल

दो व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व हैं श्री - पंजनरेन्द्रजी और स्वक वितायक्षक राव-विद्यालंकार ।

្សាក្នុងស្គាល់ ស្គ្រាស្គ្រា पं० नरेन्द्रजी अपनी तरुणावस्था से ही क्रान्तिकारी विचारधारा एवं संघर्षभयी जीवन के कारण हैदरावादी जनता विशेष कर नवयुवकों के नेता रहे हैं। नव्यवकों में उस समय !उन्होंने जो धार्मिक' सामाजिक और राज-ः नीतिक चेतना एवं स्फूर्ति उत्पन्न की और स्वयं उदाहरण स्वरूप हर प्रकार : की यातनाय सहकर मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में जो उन्होंने पहल की उसी के कारण . वे उनके हृद्य सम्राट कहलाये। बीसवी शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में, जो निजास युग में आर्य समाज का -महत्वपूर्ण संघर्ष काल रहा है, तव मैंने 'अपनी वाल्यावस्था में' प्डितजी को, ध्रुवपेठ आर्थ समाज के तत्वावधान में अधोजित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रमों में शेर की तरह दहाड़ते देखा है। ध्रुवपेठ का, जो उस समय आर्य समाज और हिन्दू शक्ति का प्रतीक बना हुआ . था, कोई ऐसा नवयुवक और घर नहीं था जो उनकी ललकार पर बलिदान देने के लिए ततार न रहा हो। उसी समय में भी पडितजी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ था। आगे भी विद्यार्थी जीवन में पडित के आर्य समाज के क्षेत्र द्वारा किए गए कान्तिकारी कार्यों से प्रभावित होने का अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु उन्हें निकट से देखने और उनकी सगठन शक्ति को समझाने का अवसर मझे कुछ हदतक उस समय मिला जब प्राच्य महाविद्यालय नारायण गुडा हैदराबाद में मेरी प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति उन्हीं की प्रेरणा एव कृपादृष्टि से हुई और महाविद्यालय को प्रवन्ध समिति के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय के संरक्षकके रूप में उनको मैंने, देखा । पंडितजी प्राच्य महाविद्यालय के कुछ संस्थापकों में से प्रमुख संस्थापक है और उसकी स्थापना १९५६ से कई वर्षों तक १९७१ तककुछ सक्षिप्त अवधि को छोड़ कर प्रवन्ध समिति के, अध्यक्ष भी रहे हैं। १६६० से महाविद्यालय के उपाचार्य तथा आचार्य के पद पर रहने के नाते उनके जीवन के सिक्रयरूप को और अधिक निकट से देखने का अवसर मिला। आर्य समाज और उसका कार्य-क्षेत्र पंडितजी का जीवन है। आर्य समाज तथा अन्य सार्वजितक सेवा कार्यों के अतिरिक्त हिन्दी भाषा के प्रचार तथा उसके साहित्यिक अध्ययन-अध्यापन के प्रति उनकी निष्ठा एवं प्रेम को देखकर मुझे हैरानी हुई। प्राच्च महाविद्यालय के अतिरिक्त वे हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा द्वारा

हिन्दी प्रचार एवं विकास के लिए कार्यरत रहे हैं। ईखें प्रकार उनकी संगठन शक्ति, कार्य कुशलता तथा उनका कर्मठ प्रतिभाशाली जीवन, अनेक व्यक्तियों की तरह मेरे लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है।

प्राच्चमहाविद्यालय के प्रत्येक कार्य में अब तक के उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय कम है। किन्तु अब आर्य-समाज से सम्बंधित उनके कार्य क्षेत्र के अधिक विस्तृत हो जाने के कारण गत कुछ वर्षों से उनके मार्ग दर्शनको सिक्तय रूप से प्राप्त करने में किठनाई हो रही है। क्यों कि आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त अब उनकी सामाजिक गतिविधियों का क्षेत्र बम्बई, दिल्ली बल्कि समस्त भारतवर्ष हो गया है। उनका सारा जीवन आर्य समाज को समर्पित रहा है और अब वह पूरी तरह से स्वयं आर्य समाज के पर्याय हो गए हैं। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा आर्य समाज स्थापना शताब्दी समारोह के संयोजक के रूप में आर्य जगत में जो स्कूर्ति और चेतना ब्याप्त कर रहे हैं वह सबं विदित है।

प्राच्च महाविद्यालय, नारायण गुड़ा हैदरादाद, जो उस्मानिया विश्व-विद्यालय के हिन्दी प्राच्च भाषा के पाठय-क्रम, एन्ट्रेंस, डिप. ओ. एल., वी. ओ. एल., तथा एम. ओ. एल., के अध्ययन के लिए गत १६ वर्षों से चल रहा है, और हिन्दी महाविद्यालय नल्ला कुण्टा हैदरादाद के बाद समस्त आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी माध्यम का दूसरा महाविद्यालय है, पंडितजी की हिन्दी सेवा तथा उनके संस्थापक एवं अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुए विशिष्ट मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए, उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहेगा।

अ।चयं प्राच्च महाविद्यालय, नारायण गुड़ा, हैदराबाद राजन नक्त का १९५० नोतित प्राप्ति । क्रीएक सेन्द्रि

# जुनूबी हिन्द के जांबाज सपूत पं. नरेन्द्र जी की ताजीम भें

ले. मुंशी बशेषवर प्रसाद 'मुनव्वर' लखनवी

सपूत देश के जांबाज आर्य-वीर नरेन्दर दक्कन के रहवर मुमताज आर्य-वीर नरेन्दर

> मुजाहदान में सरफराज आर्थ-वीर नरेन्दर हजार बाअसे सदनाज आर्थ - वीर नरेन्दर

खुदा के फज्ल से गिनती है वाकमालों में शुमार आपका है कौम के ज़ियालों में

सुखन, सुखन, सुखन, इन्तेखाब आपका है कदम कदम कदम कामयाव आपका है

रविश अजीम चलन लाजवाब आपका है हर एक काम शरापा स्वाब आपका है

सफर हजार किये जिन्दगी की राहों में अमल के हुस्न की तौकीर है निगाहों में

बने गुलाम न दुनिया के रह के दुनिया में तमाम उम्म गुजारी समाज सेवा में

घुलाई जान गमे मुल्क के मुदावा में रहे किसी से भी पीछे न धरम रक्षा में हवीब खल्ख की बेपेश वो पस है आपकी जात

नसीव दौलते-ईमान व आगही है कमाल दिलो-दिमाग में वेदों की रौशनी है कमाल

फरिक्ता खू हैं तबियत में सादगी है कमाल उजूद बर रह सुलह व आशती है कमाल

समाज की ही मोहव्वत का ध्यान रहता है खयाल देश के हितका हर आन रहता है

सहर है शाम है निष्काम भाव से सेवा प अनाम है निष्काभ भाव से सेवा

> कबूले आम है निष्काम भाव से सेवा बलन्द नाम है निष्काय भाव से सेवा

तमाम जज्वा व तासीर जात आपकी है रिफाए मुल्क की तसवीर जात आपकी है

> वो गुल हैं आप हसीं जिनका हर चमन में हैं जिकर वो शमा आप है जिनका हर अंजुमन में है जिकर

बरंगे गोहर आलीसा अदन में है जिकर तमाम हिन्द में है गंलगुला दकन में है जिकर

वो नाम पाएँ कि, फर्छो दवाम बन जाए समाज देश के प्यारों में आबरू पाएँ

नशान आप से बापू का है बलन्द अब भी महिष का भी परचम है अरजुमन्द अब भी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है आप से मुनियों का वाज व प्रद अब भी । सुपुर्दे फल्क है तहरीरे दिल प्रसन्द अब भी

हर एक लपज में जोरे कलाम मिलता है मुफीदे - मुल्क जो है वो पयाम मिलता है

> बशीके गोहर नामूस व आवरू लेगा हर एक समरए अरमान ओ आरजू लेगा।

कदम वढाके सरे आसमां को छूलेगा कभी न आपके अहसान मुल्क भूलेगा

> रखेंगे हम पे निगह आप आर्य-वीर नरेन्दर करेंगें दिल में जगह आप आर्य-वीर नरेन्दर



## गी-भाजता पं. नारेन्द्रजी

### –रामेश्वरलाल हेडा

नवयुवक हृदय सम्राट पं० नरेन्द्रजी ने जहां स्वाधीनता आन्दोलन, आर्य समाज, हिन्दी प्रचार-प्रसार, सामाजिक सुधार आदि के कार्यों द्वारा जनता-जनार्दन की सेवा कर अक्षुण्ण की जि अजित की है वहां गी-माता की सेवा में भी-वे-पीछे नहीं रहे हैं।

एक सच्चे आर्य समाजी के नाते गौरक्षण एवं गीसंवर्धन के कार्यों में सदा आगे-आगे रहे।

सन् १९६६ में अखिल भारतीय स्तर पर जो गीरक्षा आन्दोलन चलाया गया उसमें भी आपने सिक्रय भाग ही नहीं लिया विल्क एक मास का कारावास भी आप को भुगतना पड़ा

पंडितजी के हृदय में आयं जाति एवं संस्कृति की रक्षा व उत्यान के लिए जितनी तड़प है उतनी ही गीवंश की रक्षा एवं उत्थान के लिए भी है।

मैं पं० नरेन्द्रजी की दीर्घायुकी कामना करते हुए ईश्वर से हुप्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ जन साधारण एवं गौमाता की सेवा हेतु चिरायु प्रदान करें।

कोका वाजार, हैदरावाद।



# THE IRON MAN OF HYDERABAD

※

#### Editorial Board:

L. N. Gupta

Madhusudan Chaturvedi
Gurucharandas Saxena
Ramchander Rao Kalyani
Gyanchand Varma
S. N. Gupta (Chelapura)
Ramvilas Modani



#### Published by:

CHAGANLAL VIJAYVARGIYA
Convenor, Pt. Narender Commemoration Committee, Hyd'bad

# Contemts.

| S. No   | ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | ige ino.                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.      | A Robel to the core                                                   | #<br>************************************ |
|         | Late Swami Ramanand Tirth                                             | 1                                         |
| 2,      | Pandit Narenderji - Brahmachari to Sanyasi<br>Late L- N. Gupta I.A.S. | 2                                         |
| 3.      | Freedom of the Poor                                                   |                                           |
|         | Dr. G.S Melkote M.P.                                                  | 4                                         |
| 4.      | Pandit Narenderji - As I known him                                    |                                           |
|         | Sri Harishchandra Heda Ex- M.P.                                       | 5                                         |
| 5.      | Pandit Narenderji                                                     |                                           |
|         | Dr. M. Channa Reddy, Governor U.P.                                    | 9                                         |
|         | Life of Dedication and Sacrifice                                      |                                           |
|         | Sri P V. Narsimba Rao, General Scoretary                              |                                           |
|         | Ali India Congress Committee                                          | 11                                        |
| 7.      | Pandit Narenderji                                                     |                                           |
|         | Sri Kodati Narayan Rao.                                               |                                           |
|         | Secretary, Ganbhi Smarak Nidhi, A,P. Branch                           | հ 12                                      |
| 8.      |                                                                       |                                           |
| 10-     | Dr. Ram Niranjan Pandey.                                              | 13                                        |
|         |                                                                       |                                           |
| 9,      | The Man Behind the Scene                                              |                                           |
|         | Sri Madhusudan Chaturvedi                                             | 15                                        |
|         | The 'Little' Sher e-Hyderabad                                         | 40                                        |
|         | Sri V.H. Desai, Hyderabad                                             | 18                                        |
|         | Pandit Narenderji                                                     |                                           |
|         | Sri Ibrahim Ali Ansari,                                               |                                           |
|         | Minister For Forests Govt of A. P.                                    | 21                                        |
| 12.     | A Great Social Worker and Freedom Fighter                             |                                           |
|         | Sri Venkatachalam Hyderabad                                           | 22                                        |
| 13,     | A Veternary of Kongress Leader                                        | E                                         |
|         | Sri P. Narsa Reddy.                                                   |                                           |
|         | Minister for Revenue Govt. of A, P.                                   | 25                                        |
| 14.     | Extracts from Pandit Narenderji's Speeches                            | 26                                        |
| 5.      | A. Missionary of the Samaj                                            |                                           |
| 785 Vis | Sri Baji Krishna Rao                                                  | 29                                        |
|         |                                                                       |                                           |

#### A REBEL TO THE CORE

Swami Ramananda Tirth

Pandit Narendraji's yeomen Services to the nation are innumerable. His life is a sago of sacrifice and suffering. It was no easy job to take cudgels against the oppressive feudal regime of the Nizam. From his early days he was inspired by the urge to liberate oppressed and the suppressed people of the erestwhile Hyderabad State. As such he was the Probably the first victim on whom the heavy hand of the Nizam's regime fell.

He is an ardent devotee of Arya Samaj. He has dedicated his whole life for the propagation of the ideals of Arya Samaj and spared no pains to further its cause. He is gifted with a powerful oratory which can move the masses to the depths. Thousands have admired him and are ready to pay homage to his manifold services. Pandit Narendraji has struck me most amongst the Arya Samaj leaders. I came into contact with him long-long ago. He is a rebel to the core and expresses his sentiments and thoughts without fear. Bold in spirit he instills the same into others. The Government of those days counted him as their opponent No. 1. It is no exaggeration to say that he gave the masses of Hyderabad a feeling of self-respect and a will to preserve it at all costs. I still remember vividly how he was Spirited away one evening to Mannanur and detained there for more than an year or so.

His advocacy of the underdog is proverbial. He is up against every form of inequality and injustice. Daridrinarayana is the object of his worship. He is a deeply religious soul. Service of the suffering humanity is the form he has chosen to worship Almighty.

# PANDIT NARENDRAJI A BRAHMACHARI TO SANYASI

LN. Gupta IAS (Retd)

I had the good fortune to come in contact with Pandit Narendraji even when we were both young and in our twenties. In 1927 I had just returned from the Benaras Hindu. University full of youthful zeal for public activities. Some of the young men of Charkaman including Sri Dharnidhar Sanghi and myself had started the Agarwal Navyuwak Sabha, which ran a Library and a Reading Room and organised public lectures on social reforms by eminent speakers from Hyderabad and outside. Pandit Narendraji by then was occupying a fairly prominent place in the public life of the youth of Hyderabad. He used to help our Sabha and participate in our functions and give guidance and support to our other activities. After a couple of years I drifted into Government service and my interest in public life became of a secondary nature. Pandit Narendraji, however, became entirely absorbed in social work and became a whole-time worker of the Arya Samaj. He soon flowered into a good organizer and a powerful speaker, and became a well-known figure in the public life of Hyderabad.

Pandit Narendraji dedicated himself to the cause of Arya Samaj and has remained a Brahmachari Hisels a life like the old Rishis imbibing in himself the high ideals of a true Arya Purusha. He is a selfless soul but still his modesty is remarkable. The years do not weigh heavily upon him and inspite of his sixty and odd years, he maintains a boyish look, youthful energy and the simplicity of a child. His image of over 40 years back is still fresh in my memory, and his present looks

do not betray any change in that ever fresh and vibrant image. He can still put in 20 hours of work in a day and can move freely in any type of transport, indifferent to his physical comforts. All this indefatigable energy, I can ascribe to his Brahmacharya and to the purity of his soul.

Pandit Naredndraji has, In no sense, Isolated himself from active family life. He has a big house-hold of relations, friends and every body else whom he has helped in one way or, the other. He is always solicitous of thier health, welfare and happiness. There are countless young men and women whom he has put on useful careers. He is thus also a Grihathi but not the married type with children of his own, His Is a Grihatha of the Vasudheava Kutumbakam type.

Pandit Narendraji is also a Vanaprasthi in the true sense of the term. His public life is an open mirror, wherein are reflected the vast glories of his social and political work. He has always fought against injustice and falsehood and has undergone severe sufferings, including imprisonment for upholding the righteous causes and in helping the downtrodden.

From Vanaprastha' to 'Sanyasa' has been a natural step for Pandit Narendraji. He does not call himself a Swami but he possesses all the virtues and qualities of a Sanyasi. He has no attachment for any worldly belongings luxuries or even comforts I do not think he possesses an thing which he can call as his own Every minute of his daily routine is taken up in the work of the Arya Samaj or in the service of the people. His courage, ability, eloquent oratory and wide knowledge are assets which he utilises unsparingly for the various causes, which are dear to him.

He is an ardent lover of Hindi and his service to the cause of Hindi is only next to that of Arya Samaj. He has great political acument and made a fine legislator. But he lacks in

the unscrupulous art of wire-pulling which has unfortunately become an indispensable instrument of a successful politician in our country. If we had more politicians like Pandit Narendraji the gulf between politics and statesmanship will not have been so wide.

To sum up, Pandit Narendraji imbibes in himself all the virtues of a Brahmachari, A Grihathi, Vanaprasthi and a Sanyasi. He is thus an ideal Arya Purusha. May he live long to serve the Arya Samaj, the cause of Hindi, his people and his country:



### FRIEND OF THE POOR

Dr. GS. Melkote.

Pandit Narendraji is a Byword in every household in the erst-while Hyderabad State and the present Andhra State and is well known figure even outside Andhra. Small in stature wiry in limbs, calm and cool, but when roused, is a giant in action emitting fire from his eyes and bold words from his mouth. His oratory keeps the public spelt bound and he has known to act on what he speaks. He has roused the Youth of Hyderabad to action against all wrongs and has suffered immensely for the Public Cause. He is a friend of the needy and has silently given his all for them. No one will deny the fact that but for his all round contribution in the social and political field in Hyderabad, the present Hyderabad could not have been what it is today.



#### PANDIT NARENDERJI

#### AS I KNOW HIM

— Harish Chandra Heda

Pandit Narendraji had been an idol of youths for a long time. In Arya Samaj Section he was called, "Yuvak-Hriday-Samrat", an uncrowned king ruling over the hearts of youth. Fiery and fearless oratory created this impression. His life was a symbol of sacrifice, He has retained both these attributes and even now it is a treat to hear him on a Public Platform.

We knew each other life long. We entered Public life at almost the same time. However it is surprising that rarely we worked together and I am happy to note that we never crossed each other. We were working more or less on parallel Platforms. I belonged to that section of congress, which was not anti Arya Samaj and he belonged to that section of Arya Samaj, which was not anti-Congress.

We started our Public lives in twenties. His rise was like a meteor. He plunged into organising Arya Samaj. He extensively toured Hyderabad State. No other leader has so vast an area as he did. His arrest and long internment at Mannanur was a climax.

He gave his best years to Arya Samaj. He did join the Congress and worked in the organisation from 1942 to 1957 in different capacities. He held various positions. He was a force in Congress, but I would like to remark that he was lost in the size of organisation. Moreover, he could not bring in the entire cadre of Arya Samaj to the fold of Congress.

In the last decade he has entered the wider field of Arya Pratinidhi Sabha. This is proper place for him. Here his knowledge of vedas and organisational acumen would be further Sharpened.

He led a life of cellbacy. By not entering 'Vanprastha' and then 'Sanyas Ashram', I think he has set a nice example. Colour or mode of the dress is not important. Important thing is the way of life. In that sense he is a sanyasi and therefore evokes all the more respect from the Persons of my type.

We were together in jail in the last quarter of 1947. It was then that I came into close contact and watched him as a person. He was popular and was seen everywhere. We were about twentyseven in ward No. 15. Swamiji, Ramkishan Dhoot, B. Ramkishan Rao K.V. Ranga Reddy. Dr. G.S. Melkote. Dr. M. Chenna Reddy, B. S. Mahadev Singh, Birdhi Chand Chaudhari and many others. He would join every activity. He was regular in spinning and Gandhian Study hour. He was equally regular in P.T. Class conducted by Dr. G.S. Melkote, and Volley ball game in evening. He was very helpful. Thus I would see how jolly he was. He was a great conversationist. He would brighten up the atmosphere. He was able to keep three groups together, that were formed amongst us One group was led by Swamiji and Dr G.S. Melkote. Another consisted of Ramkishan Rao, K.V. Ranga Reddy, Dr M. Chenna Reddy and myself, while the third was woven round the personality of B.S. Mahadev Singh. These were not warring groups and there was never a difference of opinion. They were formed more or less on the basis of temperament.

In Jall we were treated well as first class detenues. We had very good time. Ramkishan Rao celebrated the completion of reading 'Sundarkand' of Ramayana. There was a big feast Food, we got cooked by our women-colleague detenues

In another ward. Narenderji was the chief person on such occassions to see that everybody had a good treat. K Venkat Ranga Reddy provides us good pickles and other niceties for our meals. He was in charge of Kitchen. His affectionate and lovable nature kept us very happy.

Narenderji was our newspaper He would get all the news and spread among us He was friendly with watch and ward and had developed contacts with the outside world. Birdhi Chandji assisted him in this task. He would get us news papers also.

Condition of other political prisioners became concern to us. We got more and more news about the bad treatment meted out to them Swamiji called a meeting and we unanimously decided to jointly undertake an unlimited fast. This fast was to precede by asking the authorities to provide us the same food as was given to the most ordinary political prisoners, who were undoubtedly our colleagues or followers. The letter was written by Swamiji and from the next day we got the most horrible food. The sight of that coarse and rotten food would dampen us, but Narenderji would cheer up everybody. I was fond of good food and good quality. so. he joked and said to me, "what would happen to you, Hedaji?" I replied in the same mood, "Panditji, I have good reserve, let us look after the weak," saying this I pointed to him and swamiji (who were lean). He was quick to retort, 'humble man live longer than those, who boast'. We had a big laugh and jolly roar created, sweetened the dal, and yellow jawar bread in our plates. As the days passed, health of some of us started failing Dr. G. S. Melkote and Dr. M. Chenna Reddy insisted that such persons should revert to the oldd iet. But I and Narenderji were happy that we both were able to carry the struggle till the end The end was not very far. Before the end of the week the government yielded to our demands and we were back to the old diet.

Before I conclude this short picture I would like to refer to a general question: Will the leaders like pandit Narenderji get their proper place in the history, that would be available after 50 years? And I doubt it very much. The task generally is entrusted to research scholars, by Government. And they would be at a handicap. They will go by the records available to them. The revolutionaries, the agitators and organisers do not leave any record behind. It is the constitutionalists that leave abundant records. He shines by making representations, issuing statements, etc. Their activities though few and far between appear well knit. Time gap is never observed. The formers' responsibilities for bringing the change in the situation are over-looked. This thought impels all the more to express my regard and esteem for the person, like panditji and his life full of zest and action.





#### PATRIOT NARENDERJI

-Dr. M. Chenna Reddy

Pandit Narenderji is a scion among Hyderabad freedom fighters a rare soul full of compassion, faith and love 66 years old Pandit led an exemplary life, served the people with devotino and sincerity; defied the tyrannical authority with non-violence, never weavered from his goal and never compromised on the ideology.

Born in a feudal state under humble circumstances, he represented the restless spirit of the people at a time when the Nizam's authority and power remained supreme. His life is a mirror of the political, social and cultural history of the State.

An indomitable fighter, a crusader, a harbinger of national, integrity, promoter of communal harmony among the two great communities of Hindus and Muslims, a patriot, Narendraji is a household word. Never did he aspire, for position, never did he waver from his political goal however arduous the path had been He is a true arya Samajist. An Arya Samajist is he who respects the teachings and Paigambers of other religious faith Love and brotherly feelings to all human beings is his motto. Service to the people is service to God is his mission.

As an inspiring speaker, he establishes a rapport with his audience. He never used vulgarity to meet arguments. Chaste in his expression, clear in his views, passionate in his ideal and courageous in his approach, Narenderji commanded the confidence of his friends and respect from his enemies.

As a student I always admired the life of Narenderji for his courage. When he was spirited away by the Nizam's police to Mannanur (Local andamans) the entire national world was moved. A simple, shortish, fragile Narenderji was a nightmare to the police, a terror to the all-power Ithihadul muslameen and its high priest Bhahadur Yar Jung.

To honour Narenderji is to honour ourselves. What better monument can there be than for the younger generation to emulate the spirit of his inspiring record of service. He was continuously in the forefront, courting arrest, facing lathies of police and galvanising the public opinion.

Indeed it is a pity that such a stalwart is not honoured in our own State. Narenderji is well known in international aryan league. The erosion of clean political and public life with the intrusion of sycophants and power-mongers, had supplied the stream of public weal. But then a few people like Narenderaji stood out as a shining example of catalyst inspiring the younger generation. I have had occasion to hear also the fine speeches of Narenderji for the cause of responsible government, a movement started by the Hyderabad State Congress. His strident voice and his emotions moved lakhs of people.

After the formation of Andhra Pradesh Narenderji devoted most of his time for Arya Samaj. What was a loss to the Congress is a gain to Arya Samaj, where he devoted his heart and soul into the International Aryan league as its vice-president. I salute this freedom fighter, a crusader and a humanist.

#### LIFE OF DEDICATION AND SACRIFICE

- P. V Narsimha Rao

Pandit Narender]i is the product of the National Struggle. I remember vividly how we, as High school and College Students were swayed and roused to action by his impassioned orations in the late Thirties and early Forties. Since then, I have always considered Pandit Narenderji as one of the persons who inspired me and thousands like me. His life of dedication, Sacrifice. Utter selflessness, Simplicity and daredevil boldness will remain unparalleled for a long time to come and he will continue to be adored by thousands of youth. To all of us, he represents of the best in human character.





## PANDIT NARENDERJI

- Kodati Naraian Rao

I remember and heard about Sri Narenderji some where In 1935. He was not Pandit Narenderji yet. He left 'Raiyat' the nationalist Urdu weekly edited by Sri M. Narasinga Rao, just some time ago I joined it. Since then I am in regular touch with Pandit Narenderji and his devotion towards Arya Samaj. He was responsible to inspire the youth and bring them into the field of Arya Samaj. It is not the art of making speech of Mr. Narenderji or his oratory that attracted the young hearts but the emotion, sacrifice and the fearlessness of Sri Narenderji which inspired the youth.

Though he joined the State congress at a later stage. Yet his contribution to struggle launched by it was not small. He was the unquestionable leader of the youth in the city.

He was legislator for some time but could not continue for a long. Perhaps like most of us, he also felt that he was misfit to the changed circumstances.

However if the history of freedom struggle is written properly, Pandit Narenderji's name will occupy an important place in it.



### AN IDEAL MAN

# — Dr Ram Niranjan Pandeya

The concept of an ideal man, which I cherish in my heart, applies to Pandit Narenderji in total. His name fulfils its worth in his personality. He is Indra of men. The best man.

Once it so happened that a young man began chasing a riksha on which a lady was sitting. This young man was also at the same time singing a song which a Cinema hero sings for his beloved In this frolic mood the young man ultimately caught hold of that riksha and sat on the driver's seat after pulling the pullar down.

This cinema scene was enacted on the road of Arya Samaj Bhavan, Sultan Bazar where Panditji puts up. On that mark t road none ventured to intervene. Panditji saw this from the first floor of the Arya Samaj Mandir, He rushed down, went near the riksha, slapped the young man and pulled him down. This way he facilitated the riksha-pullar to escort that lady to her destination and warned the young man never to repeat that type of gundaism.

In this action of punishment to that young man in haste Panditji hurt his elbow which got struck against a door shutted, it took many days to heal up. Panditji told us that he did this in flesh of a moment and did not realise that the young man could also have retaliated. But the power of justice was with him and in his old age also he could punish a young man and could teach him a lesson for life.

Panditji is hat der than a diamond and softer than a flower been in this old age he can punish strong and stout young men for their wrongs and has got a soft and tender heart for small children and good people. He bends down in respect and reverence to good people who are even younger to him in age.

Panditji is a leader of national repute. He took up the cause of the national language Hindi and gave to the Central Government a good fight for the same. Likewise he has got a burning zeal to protect mother cow from being slaughtered. In this direction also panditji did a lot to convince the Central and Provincial Governments to stop Cow-slaughter.

From his early young age Panditji is fighting against evilual the fields of society. He is a very successful speaker who speaks with conviction, courage and force. From the platforms of Congress, Arya Samaj and from many other literary and religious platforms he has delivered historic speeches which could enthuse real life and spirit in his audience.

Panditji is a well read scholar on a wide range. He has got a very good grip over the vedic and ancient Indian History and Culture. On these sides of knowledge he can speak with confidence and competence. He is an ideal man having all humanly qualities in his personality.



## THE MAN BEHIND THE SCENE

# Madhusudhan Chaturvedi

The dignified personality of Pandit Narenderil has always attracted me. I happened to be the editor of "Arymitra' a: Hindi Weekly published from Agra. Those were the days of satyagrah against the religious repression in Hyderabad. People from North and West came to participate in the struggle for the resteration of religious freedom. They faced all sorts of dangers. They were imprisoned for various terms? and were seldom supplied with any courteous amenity available to prisoners in civilized countries. They were flogged or ; lathi-Charged: when they tried to march in any procession. Their meetings were banned and disturbed by armed policemen. Yet the struggle continued. People, who returned from Hyderabad generally, met the Editor of Arysmitra and gave graphic descriptions of their sufferings during the strug-i gle. And they all talked about one man who was organising. the whole show, at great risk to his life, It was Pandit; Narenderji, the man behind the scene.

Providence brought me to Hyderabad in 1940. The image of one man was already formed in my mind. I had published some books in Agra, which were popular among the students there. I wanted their introduction in Hyderabad too. I did see him. He was different from the Image formed in my mind. He was lean and thin but clad in pure white in my mind. He was lean and thin but clad in pure white Khadi. When he spoke, he had the strength of about 200. Khadi. When he spoke, he had the strength of about 200. Acya Samajs, spread all over the state of Hyderabad. The meeting was short, but the result was a deep regard for the person, which has never lost its depths in spite of the elaps of so many years.

The Second world war brought changes all over India freedom, which had been merely a dream for the past somany years, seemed nearly won. Independence was declared for India at last in 1947, but Hyderabad had no joy unlike the rest of India, struggle for freedom has yet to be fought. Two men were generally seen together. No person of eminence was such, whom they could not see. They travelled day and alght, visiting places and persons. Even the political Agent of India Mr. K.M. Munshi was accassible to them. Their soul aim in life was to save Hyderabad from the probable blood shed. It was a great joy to them when H.E.H. the Nizam surrendered, and their one aim succeeded. One of them was Pandit Narenderli,

It was at Kazipet Railway station that I met Narenderji, on my return from foreign tours. His zeel for the service of Arya Samaj was stile unabated. He was travelling from place to place to strengthen the samajas. Organised under his care and supervision. His devotion to the cause of samaj has won tonfidence of the masses for him

Hyderabad became a part of India and Assemblies were formed with elected representatives. Pandit Narenderji was not in the Assembly, but he had the power to select candidates for the Assembly and to see that they were elected.

With the formation of Andhra Pradesh, there was no dimenition in the popularity and status of Pandit Narenderji. He has always been the man behind the scene in so many programmes and policies of the state. His statements on various occasions inspire and guide the masses

Once I had an invitation to speak in Ved saptah, organised by Agapura Arya Samaj. Being a Chaturvedi by name, much is expected from me, though my programme for the stredy of Vedas has always been postponed for some future date. Per chance, we had published an article of a learned scholar Pandit

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Giridhar Shama in 'Kaipana' a month back and I had read it with attention, so I agreed to speak.

The meeting was presided by pandit Narenderji. The gist of what I was going to speak, was supplied to the audience by the president, while introducing the speaker. Only then I could realize the depth of learning and the command over the Vedic love of Pandit Narenderji. He was really Pandit Narenderji and the title of Pandit given to him was fully justified, when he spoke on this occasion.

Hindi Akadamic Organised a seminer and invited His Excellency Syt. S.N. Agarwal the Governor of Gujarat to address it. I was the secretary of the Akadamic in those days and felt very uneasy about the whole affair. I met Pandit Narenderji and told him how I was feeling. With only a few words, he filled me with courage, and when the occasion came, His Excellency was received the red carpet, suitable to the occasion. No body knew how it all happened, because the man behind the scene never came forward.

On innumerable occasions I have seen Pandit Narenderji lending a helping hand, where he feels the need. His orations inspire people, no doubt, but he does much more by remaining behind the scene.



# THE 'LITTLE' SHER-E-HYDERABAD

\_ V. H. Desai

To write about a man who mesmerised the people of his time by his mass appeal and played a notable part in the Freedom Movement is rather an exciting task may, an Impossible assignment, if he has no enough material before him. I am thankful to the Editor of the present Souvenir for inviting me to write about that personality whose contribution to the Freedom Movement in the erstwhile Nizam's State was not only unique but unparalleled.

Pandit Narenderji was undoubtedly 'Sher-e Hyderabad'' when the Freedom Movement in the erstwhile Nizam's State was taking its roots, with the emergence of State Congress. Under the banner of Arya Samaj, this great 'little, Lion' was in the forefront at a time when the then State Congress was banned even, before it was born under the leadership of the late Govind Rao Nanal in the thirtees.

My first eye witness of the performance of Pandit Narenderji as an orator comparable to the Late Bahadur Yar Jung was in the year 1946, when the Nightingale of India - Sarojini Naldu presided over a public meeting at the Hashmat Ganj flanked on either side by Pandit Narenderji and Bahadur Yar Jung, in her bid to promote Hindu - Muslim unity in the unpredictable State of H.E.H the Nizam. I was then a scribe, representing a local Daily, commissioned to report the proceedings.

Panditji's Voice

I still remember when Sarojini Naidu spoke of the "two lions". whose love and admiration for the gracious lady was

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri something between a Mother and her two sons, each foilowing his own path. Then followed Bahadur Yar Jung. He, while paying rich tributes to the "Mother", struck to his guns in calling the people of Hyderabad to accept the suzereinty of H.E.H. the Nizam even after India attained Independence.

The last to speak was pandit Narenderji. When he stood before the mike, there was dead - silence and the people, as one man, rose to their feet, when his oration touched their heart. The thunderous cry of "Pandit Narenderji Zindabad" still echoes in my ears.

#### In Jail

However, my first acquaintance with Pandit Narenderji was in the European ward of the Central Jail in Chanchalguda. With the arrest of the state congress leaders, the Nizam's Government was hunting for the man behind the big-headlines in the National Dailies, published from the rest of the Country. The last battle of Indian Freedom Movement was being fought under the aegis of the Hyderabad State Congress, with Swami Ramananda Tirtha at its helm. Pandit Narenderji was one of the members of the State Congress working committee who was put behind the bars. He was after Swami Ramananda Tirtha signalled the banner of revolt on 7th August 1947 by hoisting the National Flag. A week hence, the rest of the country was preparing to celebrate its Independence Day 15th August 1947; but to the people of erstwhile Nizam's State, the Independence Day was still a far-fetched goal.

I was arrested on November 22. 1947 along with M. Narsing Rao. Editor "Raiyat". After a few days in police lock-up. I was taken to the European ward in the Central Jail of Chanchalguda, where the entire State Congress "Cabinet" was detained.

During the few days of my stay in Jail. my affection and regard for Panditji grew and we started coming closer to each

other till I was transferred to the Gulbarga Jail after a four months detention. During this period, it was my proud privilege to organise a mini-Parliament; with a regular Ministry installed. At my suggestion, Panditji agreed to become "Information Minister". But this "Coalition Government" had its own set-back. when "Panditji tendered his resignation and I was "inducted" as "Information Minister" with his blessings' - he became the Leader of Opposition

Panditji always had been a source of inspiration to me. His childlike attachment to me is still green in my memory. It was a day for our "send-off" to Gulbarga jail - We were nine detenus altogether, who were ordered to be transferred to Gulbarga jail at short notice. When Panditji heard this news, he was stunned Before we could be ready, a "guard of honour" was accorded so all of us and when Panditji embrassed me, in an affectionate farewell, tears started rolling over his cheeks, I too could not control. Then he started crying like a child. He confessed soon after that he never cried like before Why was he so much attached to me, I still do not know and I have, even to this day, never asked him about the incident.

#### After Police Action

After Police Action in September 1948, we became really free; having won our freedom at long last! I was released nearly a week after 17th September 1947 - the day of the surrender of the Nizam's Forces to the Indian Army When our 'Special Train'': bedecked with national flags, steamed into Hyderabad thousands of people waiting at the platform greeted us and the first person to greet me was. Pandit Narenderji!!

To me, Pandit Narenderji was not merely a leader of the masses but a leader who inspired his people. More than being a leader, he is humane to a fault. A great orator in

Panditji could not however become a successful politician after the dawn of Independence. A man of independent views, with strong likes and dislikes over men and matters, he never found himself lonely within the Congress hierarchy. But the people who knew him do admire his courage of conviction; and salute him for the yeoman services he had rendered for their emancipation.

The People of erstwhile Hyderabad State shall never forget the 'little' Sher-e-Hyderabad, for all he did for them in their hours of trials and tribulations.



### VETERAN CONGRESS LEADER

- P. Narsa Reddy

Sri. Pandit Narenderji was a veteran Congress Leader of erstwhile Hyderabad State since my student days. He was our Leader in the struggle for the formation of a responsible Government in the State. He had raised the banner of revolt against the despotic rule of the then Nizam of Hyderabad and fought for the merger of the State with the Indian Union. He was interned for 14 months in Mannanoor for taking up this cause. He was a close associate of the late Swami Ramanand Thirth. A powerful speaker and a devoted worker. He was a source of inspiration to one and all. His sacrificing nature could be understood from the point that inspite of all this public work, he gave the opportunity of coming to the Assembly on Congress ticket in favour of Sri Gopal Rao Ekbote purely on the ground that the latter was an Advocate and a good political worker and hence he would contribute to the Assembly more than himself.

Andrew Branch Committee Co

# A GREAT SOCIAL WORKER

## AND FREEDOM FIGHTER

- Sri Venkatachalam

"Nothing Short of true desh bhakti, which consists of the hankering after self and Power in favour of the unremunerative yet important and sacred task of working for the Welfare of our countrymen, can save us Genuine and selfless devotion for our desh ought to be the dharma, the noble mission of life of every one of us and in the service of our country we should spare neither money nor life".

These exhilarating words are of Lalalajapat Rai. the lion hearted patriot of India, who cheerfully sacrificed his life fighting for the freedom of his motherland.

Panditji is not only a Freedom fighter, he is a missionary of rare resoluteness and rectitude and whose lashing impress of his heart warming ideals and outstanding work on the social, educational, religious, economic and political life of our country leave remarkable footprints for coming generations to be followed His personality is all pervading in the country's life

It is impossible to think of a single public movement in which Panditji is not to be found. His love of service is insatiable.

He was born on APril 15 in Hyderabad. His father Shri Keshava Pershadji (alias Shamburaja) was a cultured and spirited person. He is a great admirer of Swami Dayanand Saraswathi. In the early 20th century. Hindu society was full of superstitions and illiteracy. To introduce reforms in the degenerated beliefs and superstitions of Hindu society, to introduce reforms was his mission of life,

He was a fairly steady and intelligent student and used to participate in the discussions on religious and political subjects. His passion for reading books is one of his richest assets he possesses in his life. During the Pre Razakar period he was engaged in the political struggle of the former state of Hyderabad, but he never neglected the religious, social, educational or economic side of the State. He is a devout Hindu and feels Proud of that. His work for the Arya Samaj brought a great renaiscance of religious beliefs in the State in particular and in India in general. He believes that the fundamental task of a religion is the development of human personality.

Pandit Narenderji is a great social worker in the former State of Hyderabad (new Andhra Pradesh) and in other States of india. He is among the first to collect funds for any good cause, be it famine relief work, orphanages, or any political or religious field.

He is actively associated with State Library movement and his services in this field are singularly eminent. His association with all the Arya Samaj Schools and Hindi Prachar Sabha and its activities are simply amazing. He may be mentioned as a journalist for the reason that his contribution of articles on various topics of national integration and solidarity are well known to one and all of us. He is a believer in Hindu muslim unity while disliking bigotry and fanaticism of any people, be he a Hindu, a muslim or of any other community.

He courted imprisonment by boldly facing the Challenges of Br.tish beaurocracy. He stood the unwarranted test of

police excesses. He believes that unity is our heritage. His simplicity is very charming. His lucid and forcible speeches command great respect from listeners. Problems of our country are more complicated, more momentous than the problems in any other country. Of languages the most wonderful conglomeration is here. In Europe, political Ideas form national In Asia, religious ideas form the national unity. Swami Vivekananda has said that there must be the recognition throughout the length and breadth of this land of Rishi. What he meant by one religion is that Hinduism has certain common grounds, common to all our seats hower varying their conclusions may be however different their claims may be, So within the limitation, the religion of ours admits of a marvellous and infinite amount of liberty to think and live our own lizes. Panditji may be described to realise race-difficulties linguistic difficulties, social difficulties, national difficulties, all of which melt away before the unifying power of religion. Religious ideal is the Keynote of Indian life. Panditji is conscious of this ideal and works in the line of least resistance and believes it to be the highest ideal. He believes that our life blood is spirituality, and that if it flows strong and pure and vigorous, everything is right According to him there is a fundamental truth that if the religious ideal is strong, everything is right political, social and any other material defects, even the poverty of the land, will all be cured.

Language problem has, of late, assumed tremendous importance. It has created a crisis of the first magnitude between the north and south of our motherland. Panditji has been closely associated with the problem of Hindi as an all-india medium of inter course for several years now. Eight decades ago, when the urge to nation hood began to be articulate both the Sanskrit knowing and the English-building up a national medium out of this non - regional language. Swami Dayanandji Saraswati, the founder of the Arya Samaj was the first who used Hindi to carry his message to the

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

masses in all. Parts of the country. Panditil followed was the first to suit in Hyderabad. Shri T,T. Krishnamachary as the spokesman of the South, while accepting Hindl. was emphatic in his view that English should not be dropped as the official language till south accepted Hindl in its place.

When the Constitution of India was inaugurated on 26th January 1950 fifteen years period was provided to prepare the country for the change over, Panditji may be mentioned as a staunch champion of this change over in the country.



#### PANDIT NARENDERJI

- Ibrahim Ali Ansari

Pandit Narender II. a Veteran Congress Leader of erst-while Hyderabad State was the backbone of the struggle for formation of responsible Government in the State. He fought relentlessly against the opressive Ruler the Ex-Nizam of Hyderabad and for the merger of the State with the Indian Union. He was one of the top and acknowledged leaders of the State. His rich experience sterling character and above all, indomitable courage will be immense value for the country as a whole.



# EXTRACTS FROM PANDIT NARENDERJI'S SPEECHES DURING NIZAM'S REGIME

- 2. Likening the State Congress to a dead lion brought to life, he observed "one set the bones in position, another covered it with skin and yet another breathed life into it, with the result the evils, tyrannies, sins and Fascist mentalities devour not the Muslims but the tyrannies of Hyderabad which are being perpetrated on the people of Hyderabad". These Reforms are absolutely no good. They are being given us as a ding-doll is given to a prattling child. But those days are gone. The child has now grown up into an intelligent adult and is not to be so easily pleased or appeared. Far from accepting the ding-doll, he now wants to have the power of gifting away such dolls transferred to his hands. The Govern-

ment is perhaps desirous of appeasing the subjects with the present of a sugar or ding-doll. The people shall, however, continue to insist on their rights. Struggle has become inevitable. Every one of you has to play a soldier's part in it. "(Shehrewar 18, 1355 Fasli, Secunderabad).

3. "The objective — the sole objective — of the Hyderabad State Congress is the establishment in Hyderabad of the People's Government, of Responsible Government which would enable us to create strength and allay unrest of the people who on account of despotic rule are living in a State of helplessness and distress. We want to sweep these thing away and make Hyderabad a heaven where the people can, without distinction of nationality, of creed, colour or race, caste or community live in bliss".

'The State Congress never aimed, nor will ever aim, at establishing Hindu Raj in Hyderabad. The aim of the State Congress is clearly to have in Hyderabad neither Hindu Raj nor Osmanistan but the — People's Raj".

In 1906, attempts were made by the British Government to woo and seduce the Indian Muslim Community and a deputation was sent through Aga Khan. The Hyderabad Government is employing the same tactics here Parties are being created which are fed not on popular but on Government's canned milk. I would ask the Hindus and Muslims of Hyderabad Government, which is trying to sow the seeds of party dissenssions".

(Mehir 2. 1355 Fasli, Dhoolpet)

4. "On this day (9th August, 1942s a new-chapter in India s may in the werld's revolutionary history was written in golden letters. This day gave a new direction to our lives and revolutionised our thoughts" Gentlemen; You know full well that our British masters came to India with a pair of scales in their-hands, at the time when the Mughal Empire

fellows stepped was scorched. The harm wrought by their pair of scales was comparatively far less than the damage which the sword of the Muslims caused from Arabia to Spain and China and from Spain to the last corner of India"-

In the wake of their advent into India came poverty. India lost her arts and sciences, darkness and ignorance began to spread. They collected India's wealth and exported it partly to America and partly to England, with the result that we were impoverished. In their efforts to gain a firm footing, they promoted class hatred and enmity.

They excited feelings of hatred among the Hindus and "Muslims and instigated the Muslims to abuse Shivaji and the "Hindus to call Aurangzeb a tyrant. That is how they began sowing seeds of dissention which they had brought with them from England and fed them with the manure of their diplomacy, of which Akhand Hindustan and Pakistan are the fruits". i had recently been out in the districts. They asked me about the State I live In. I told them that I live in Hyderabad, not in the constitutional State of Hyderabad, not under the Nizam's Government nor in Osman Ali Khan's Raj but in Police Ryl and under Police tyranny. There is no constitutional Government in Hyderabad. From the days of Asif Jah the First upto-date there has been and even under the rule of Asif Jah the Seventh there Is, Police Raj in every corner of. Hyderabad. . . The slogan of 'Quit Kashmir' has reached our ears. This is the only slogan which he have heard. We too must adopt and raise the same slogan. That is what a Prominent Indian has taught us to do. Some days ago my friend Mr. M.A. Jinnth had come here. "I call him my friend because I regard no-body as my enemy. He made a long speech at the Darus Salam. After having spoken of a few things here and there, he taught the audience internal and international geography. Some youngsters made irresponsible speeches on the occasion." "What I mean is that the present autocracy of

riyderabad should yield place to successful Responsible Government. Come let us rally round the State Congress banner in the spirit of 'Do or Die' and march ahead. No power, nor even the Hyderabad Government can in that case hamper our progress. Victory shall be yours" (Mehir 3, 1335 Fasli, Raghunath Bagh, Sultan Bazar.)

hand and a sword in the other. These two things represent the teachings of Krishna's life. This flute symbolises his message of love and sword. of annthilation of imperialism and on enemies". He who loves is constructive in outlook; Krishna's teachings is that of the flute; the other is that of the sword, which is meant to be wielded for the destruction of imperialist Kings and of those who are out to cut loving men and the land into places. When the springs of love were in full play, Krishna taught the practice of love, A time came when he declared that the sword alone would avail. He wielded his Sudarshan Chakra (an offensive weapon of the boomear type and laid how imperialism and despotism".

The message of Krishna's flute breather love. It teaches both Hindus and Muslims to love each other. The Muslims, however are puffed up under the inelrhation of Pakistan' (Mehir, 13, 1335 Fasli, Sultan Bazar)

#### A MISSIONARY OF SAMAJ

· (An article written before Polic Action In Hyderabad.)

Baji Krishna Rao

One of the most sensational events in the history of the Hyderabad State in recent times was the arrest and internment of Pandit Narenderji, the famous missionnry of the Aryasamaj, carried out suddenly and with dramatic effect on Saturday last. At about 11 O' Clock on that day when Panditji was at

the residence of Pandit Vinayakraoji, Mr. Raghavendra Rao, Inspector, Cl.D Police, Hyderabad called on him and drew film into conversation about a copy of a newspaper which the factor (the Inspector) wanted a typical piece of Police tacticsand persuaded him to go out with him a few yards outside the house near to a lane in which there stood a motor car, not observable from the house. An Internment Order was shown and Panditji, was placed in the car and spirited away to an unknown destination News of the incident spread like wildfire In the City and people heard of it with a shock and surprise. They began speculating about the place of detention of the Panditli In the evening of the next day, i.e., Sunday, a policeman came and asked for and took away the 'prisoner's' bedding and such other belongings. Already there were proceedings for being in possession of prescribed literature pending against him. Evidently, it was thought that some more drastle action than the probable rusult of the proceedings was considered necessary by the Administration. It could not be a case of deploration from the state, as the Panditji is a pucca Mulki - no Mulki is deported. It would be only a case of Internment at the State Penal Settlement at Mannanoor near Lingal. In the Mahaboobnagar District; and it was so. Hindu shopkeepers observed a hartal which was only for a part of the day, as the police did not allow it to be longer. Some boys who took part in organising the hartal were subjected to typical treatment at the hands of the police, but the details are not at present available rumour was set about the next day (Monday) that Panditli had been set free and had returned to the metropolis it turned out to be false. It was the sh dow of the coming events of Panditji being required as a defence witness in the Dhulpet Murder Case, now pending in the High Court. On Wednesday an application was made In the High Court for his being produced as a witness, and, orders have not been passed on it as yet. The arrest and in ternment form an important topic of conversation every where. It cannot be a topic of criticism in the State; and as the Goand the first of the same of the same of

vernment is under no obligations to assign reasons for the step the public has to grope in the dark in knowing the purpose and policy of the Government in taking the step.

The following sketch of the life and work of the Panditji "
Is therefore of interest as relating to a topic of the day and
may be expected to be read by interest;

#### · Birth and Education

Pandit Narender who is aged about 30 was born in a respectable Kayastha famila of the Saksean clan having their respecetral residence in Shah Ali Banda, Hyderabad City. His aged parents are living. His father is a Mansabdar of the Government. There are brothers and sisters. His elder brother, Mr Rajendra Prasad Saxena is an employee of the Government. Young Narendra studied upto the Matriculation standard with Urdu as his first language. During the latter end of his scholastic career he came under the influence of the Aryasamaj, One of the unbudgeted by-products of Urdu being the language of the State is that Hindu boys and girls in schools and. colleges throughout the State get their minds saturated with the doctrines and aims and objects of the Aryasamaj the output of literature written by its members in Urdu being large and enthusiastically read by all classes of Hindus including the young men and women Pandit Narenderji is a typical product of this process After completing his education in Hyderabad. Panditji made up his mind to dedicate his life to the service of the Samaj by qualifying himself and working as one of its preachers. According by went to Lahore, joined the Aryasamaj Theological College for training missionaries and studied Aryan theology and learnt polemics of propaganda. On his return to Hyderabad about 10 years ago he Joined the missionary. staff of the Samaj and has been rendering meritorious services to the Church. He has chosen to live a Brahmacharlan's life. If so that the commitments of family life might not be a handle capiln carrying on his ducles as a misssonary.

# As Journalist, Author and Speaker

He conducted for about two years, acting, as editor, the Vedic Adarsh (in Urdu) till its publication was stopped by the

Government. He has written a number of books in Urdu, one of which "The light of the Veda in the Kuran" was prescribed by the Government. He is one of the best writers in Urdu in the State. As an orator he has no equal.

An Austere Arya

short he has not the advantage of a tall stature and bulky body to add to the influence of his personality. Yet he has one of the most inspiring personalities and it is magnetic. He wears Khadhi dhoties, kurta and a Gandhi cap. He has the look of a martyr in him and has staff martyrs are made of.

## As M!ssionary of the Samaj

He has rendered yeomen service to the cause of the Samaj by preaching in all the 16 districts of the State. The intelligent of the state, young and old adore of him and "worship" him here.

Panditjee's Loyalty

The write was present when gagging order to be in force for one year constained in His Exalted Highness Firman-e-mubarik was served on Panditjee at the last anniversary meeting of the Secunderabad Aryasamaj. It conveying the news to the audience Panditjee said in a pathetic tone which was the last occasion of his adoressig them during the one year beginning from that day and that he would have to keep his lipes sealed, and our Soverign's had commanded him to do so, and that he submitted to the Sovereign's will as he would to the Divine will. The sentiments expressed breathed the spirit of deep and devoted loyalty to the person and minds of all who heared the announcement. And it is this Arya of Aryans who has been arrested and interned in Penal Settlement of the State.

#### Hartal

The Hindu shopkeepers in Hyderabad City observed a hartal to express their sarrow at the fate that overtook Panditjee, but the police made it the hartal a partial one and the shop were made to re-open. Some young members who went about calling on people to suspend business of all kinds and observe the hartal were "handled" by the police. The détails of the manner of "handling" have not been obtained yet from a reliable source.